



परिम्रहण स० 1037 ....। मन्याताच, के च ति है। संस्थाते सारनाथ, बारानसी



Ì





|                                    | PAGE                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| BRIHADARANYAKOPANISHAD BHASHYA-    | 683 834               |
| CHAPTER V                          | 688                   |
| CHAPTER VI                         | 739                   |
| NRISIMHAPURVATAPANI UPANISHAD BHAS | н <b>үл—</b><br>1 158 |
| UPANISHAD I                        | 7                     |
| UPANISHAD II                       | 47                    |
| UPANISHAD III                      | 87                    |
| U1 ANISHAD IV                      | 97                    |
| UPANISHAD V                        | 127                   |





|                                        | वृष्ठम् |
|----------------------------------------|---------|
| बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्               | ६८३८३४  |
| पञ्चमोऽध्याय                           | ६८३     |
| षष्ठोऽध्याय                            | ७३९     |
| <b>टृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्भाष्यम्</b> | १—१५८   |
| प्रथमोप <b>निष</b> त्                  | ø       |
| द्वितीयोपनिषत्                         | ४७      |
| <b>तृतीयोपनिष</b> त्                   | ८७      |
| चतुर्थोपनिषत्                          | ९७      |
| पश्चमोपनिषत्                           | १२७     |





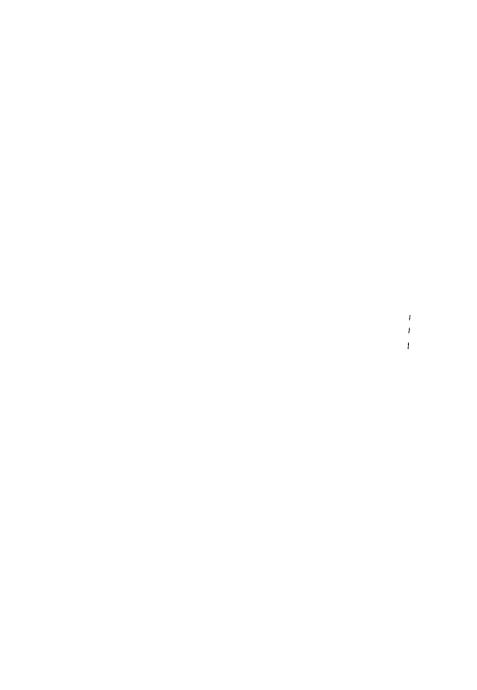

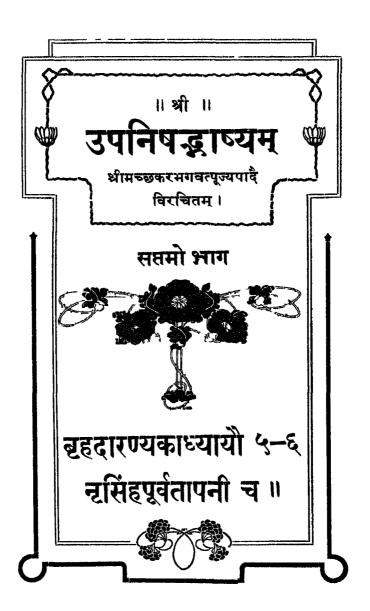



#### ॥ श्री ॥

# ॥ विषयानुक्रमणिका ॥

पृष्ठम्

| पश्चमोऽध्यायः ६८३—                                                                                          | ১६७ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मथम ब्राह्मणम् ६८५                                                                                          | ६९५ |
| पूर्वमध्यायचतुष्टयेन निर्धारितस्य निरुपाधिकब्रह्मण एव<br>सोपाधिकस्य पुरस्तादनुक्तानि उपासनानि वक्त यानीति   |     |
| पर सदर्भ इति पूर्वोत्तरग्र थसब घकथनम्                                                                       | ६८५ |
| ओंकारादीना ब्रह्मविद्यासाधनत्वविधित्सया सर्वोपनिषद<br>थस्य परिपूर्णस्य परब्रह्मण 'पूर्णमद ' इत्यादिम त्रे   |     |
| णानुवाद इति कथनम्                                                                                           | ६८६ |
| द्वैताद्वेतात्मकमेक ब्रह्मैव परमार्थसत्यम् इत्येव उक्तमन्त्रार्थ                                            |     |
| इति मता तरोप यास                                                                                            | ६८७ |
| अद्वितीये ब्रह्मणि उत्सर्गापवादया विकल्पसमुचययोर्जा<br>असमवात् श्रुतिस्मृति यायविरोधाच न ब्रह्मण द्वैताद्वै |     |
| तात्मकत्वमिति विस्तरेण परमतखण्डनम्                                                                          | ६८८ |
| औंकारस्य ब्रह्मोपासनसाघनत्वेन विधानम्                                                                       | ६९२ |
| B U III O                                                                                                   |     |

## [ २ ]

| द्वितीय ब्राह्मणम्                             | ६९६—७००   |
|------------------------------------------------|-----------|
| दमदानदयाना सकलब्रह्मोपासनाङ्गत्वेन विधान       | नम् ६९६   |
| तृतीय बाह्मणम्                                 | ७०१—७०२   |
| हृदय ब्रह्मेति उपासनविधानम्                    | ७०१       |
| चतुर्थ ब्राह्मणम्                              | ४०७ — ६०७ |
| हृदयारयस्य ब्रह्मण सत्यमित्युपासनविधानम्       | ७०३       |
| पश्चम ब्राह्मणम्                               | ७०५—७१०   |
| सत्यस्य ब्रह्मण स्तुत्यथ प्रथमजत्वाद्युपपादनम् | ७०६       |
| सत्यस्य ब्रह्मण आदित्यमण्डलाक्षिरूपस्थानिव     | शषे उपा   |
| सनविधानम्                                      | 000       |
| चाह्रतिषु स्थानद्वयसविधन सत्यस्य ब्रहाण        | शिर आ     |
| <b>ग्रवयव</b> द्दष्टिविधानम्                   | ७०९       |
| षष्ठं ब्राह्मणम्                               | ११९       |
| मन उपाधिविशिष्टस्य ब्रह्मण उपास्तिविधानः       | म् ७११    |
| सप्तम ब्राह्मणम्                               | ७१२       |
| विद्युद्रहोत्युपासनविधानम्                     | ७१२       |
| अष्टम ब्राह्मणम्                               | ७१३       |
| बाग्धेनु ब्रह्मेत्युपास्तिविधानम्              | ७१३       |
|                                                |           |

### [ ]

| नवम ब्राह्मणम्                               | ७१४                 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| वैश्वानराग्युपाधिकस्य ब्रह्मण उपास्तिविधानग  | দু ৩ १४             |
| दशम ब्राह्मणम्                               | ७१५—७१६             |
| एतःप्रकरणस्थाना सर्वेषामुपासनाना गतिकथनम     | र्, अ <i>श्रु</i> त |
| फलोपासनाना ब्रह्मलोकपलकथन च                  | ७१५                 |
| एकादश ब्राह्मणम्                             | ७१७                 |
| याधितस्तप्यमानस्य तापे तप इति दृष्टिविधान    | ाम् ७१७             |
| द्रादश ब्राह्मणम्                            | o90-590             |
| अन्नप्राणौ सहभूतौ ब्रह्म- इत्युपास्तिविधानम् | ७१८                 |
| त्रयोदश ब्राह्मणम्                           | ७२१—७२३             |
| उक्थादिदृष्ट्या प्राणोपासनविधानम्            | ७२१                 |
| चतुर्दश ब्राह्मणम्                           | ७२४—७३५             |
| गाय या प्रथमे पाद त्रैलोक्यदृष्टिविधानम्     | ७२४                 |
| द्वितीये पादे त्रैविद्यदृष्टिविधानम्         | ७२५                 |
| तृतीये पादे प्राणदृष्टिविधान तुरीयपादारयः    | गायत्र्या <b>भ</b>  |
| धेयनिरूपण च                                  | ७२६                 |
| अभिधानात्मकगाय या अभिधेयत त्रत्वप्रतिपा      | दनम् ७२७            |
| गायत्रीविद प्रतिग्रह्दोषाभावाभिधानम्         | ७३१                 |
| गायम्युपस्थानम त्रार्थनिरूपणम्               | ७३३                 |
| सार्थवादेन वाक्येन गायच्या मुखाख्याङ्गविधा   | नम् ७३४             |

| पश्चद्श त्राह्मणम् ७३६                                  | ७३८ |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ज्ञानकर्मसमुचयकारिण अ तकाले आदित्यप्रार्थनप्रति         |     |
| पादनम्                                                  | ७३६ |
| ष्ठोऽध्यायः ७३९—                                        | ८१७ |
| पथम ब्राह्मणम् ७४०                                      | ७५५ |
| ज्येष्ठश्रेष्ठत्वगुणविशिष्टप्राणीपासनविधानम्            | ७४० |
| वसिष्ठत्वगुणकवागात्मकप्राणोपासन प्रतिष्ठात्वगुणकचक्षु   |     |
| रात्मकप्राणोपासनयोर्विधानम्                             | ७४२ |
| सपद्गुणकश्रोत्रपाणोपासनविधानम्                          | ४४७ |
| प्रजापतिं गत्वा कोऽस्माक मध्ये वसिष्ठ इति वागा          |     |
| दिपाणै कृतप्रश्रस्य यस्मि व उत्का ते शरीर पापीयो        |     |
| भवति स वो वसिष्ठ इति प्रजापत्युत्तरनिरूपणम्             | ७४५ |
| वागादीना प्रत्येक क्रमण उत्क्रमणेऽपि शरीरस्य यथापूर्व   |     |
| प्राणनादिक दृष्ट्वा पुन प्रवेशनिरूपणम्                  | ७४७ |
| प्राणे उल्क्रमण करिष्यति सति प्रचिकतवागादिकृतप्रा       |     |
| णप्रार्थनम् , प्राणस्य बलिदान च                         | ७४९ |
| प्राणिभिरद्यमान सर्वमप्यन्न प्राणस्यान्नमिति दृष्टिविधा |     |
| नम्                                                     | ७५२ |
| मक्ष्यमाणा आप प्राणस्य वास इति दृष्टिविधानम्            | ७५३ |
| द्वितीय ब्राह्मणम् ७५६—                                 | ७८४ |
| पूर्वोत्तरसदर्भसय धकथनपूर्वक श्वेतकतो पाञ्चालराजम       |     |

## [4]

| वाहणपरिषद्गमनवर्णनम्                                     | ७५६         |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| वेत्थ यथेमा प्रजा भ्रियमाणा विप्रतिपद्यन्ते इत्यादिप्रवा |             |
| इणकृतपञ्चप्रश्नाना श्वेतकेतोरुत्तरदानसामर्थ्याभावप्रति   |             |
| पादनम्                                                   | ७५९         |
| उत्तरदानासामर्थ्याद्राजकृतसत्कारमप्यनादृत्य पितरमा       |             |
| गत्य श्वेतकेतुना प्रवाहणकृतपञ्चप्रश्ननिवेदनम्            | ७६२         |
| तत पुत्र विना आगताय गौतमाय प्रवाहणेन आसना                |             |
| दिपूजापूर्वक वरदानम्                                     | ७६३         |
| वरदानप्रतिक्कान तर पञ्चप्रश्लोत्तराणि बृहि इति गौतम      |             |
| वचनम्                                                    | ७६४         |
| मानुषाणाम यतम वर प्रार्थय— इति प्रवाहणवच्चनम्            | ४३७         |
| मानुषवरा ममापि सति, दैववरप्रदानेन स्वप्रतिज्ञा रक्ष      |             |
| णीया इति गौतमवचनान तर मत्त शिष्यत्वेन वि                 |             |
| द्यामान्तुमिच्छ— इति प्रवाहणेनोत्त गौतम उपै              |             |
| मि शिष्यत्वेन — इति उपगमनकीर्तनमात्रेणैव उवास—           |             |
| इति कथनम्                                                | ७६५         |
| पीडितगौतमक्षमापनपुर सर वक्ष्यामीति प्रवाइणवचनम्          | ७६६         |
| पञ्चामिविद्योपदेश                                        | ७६७         |
| मृतस्य अग्नये इरणादे कथनम्                               | ७७५         |
| पञ्चामिविदामुत्तरमार्गेण गते प्रतिपादनम्                 | ३७७         |
| पञ्चामिविद्यारहिताना केवलकर्मिणा दक्षिणमार्गकथनम्        | <b>9</b> 20 |
| विद्याकर्मरहिताना तृतायस्थानवर्णनम्                      | ७८३         |
|                                                          |             |

#### [ 4 ]

| वृतीय ब्राह्मणम् ७८५                                   | -७९५ |
|--------------------------------------------------------|------|
| प्राणोपासकस्य महत्त्वप्राप्तयं म थार्यकमिवधानम्        | ७८५  |
| चतुर्थ ब्राह्मणम् ७९६-                                 | -८१३ |
| प्राणदर्शिन श्रीम थ कुतवत पुत्रम थविधानम्              | ७९६  |
| मैथुनकर्मणि वाजपेयत्वसपादनकथनम्                        | ७९७  |
| वाजपेयत्वसपादनेन पशुकम कुर्वेत फलकथनपूर्वकम            |      |
| विदुष प्रत्यवायप्रदर्शनम्                              | ७९७  |
| अविदुषामतिगर्हितमिद कर्म इत्यत्राचार्यपरम्परासम        |      |
| तिकथनम्                                                | ७९८  |
| सुप्तस्य जात्रतो वा रेत स्खलने पायश्चित्तिविधानम्      | ७९९  |
| उदके छायादर्गने प्रायश्चित्तविधानम्                    | 600  |
| भायावद्यीकरणोपायकथनम्                                  | ८०१  |
| पुरुषद्वाषण्या प्रीतिसपादनप्रिक्रया, गर्भिणी मा भूदिती |      |
| च्छाया कर्त०यप्रातपादन च                               | ८०२  |
| गर्भिणी भवित्विति इच्छाया कर्त यकथनम् , जायाजारा       |      |
| भिन्नारकर्मकथन च                                       | ८०३  |
| रजस्वलानियमकथनम्                                       | ८०४  |
| ग्रुक्कत्वादिविशिष्टपुत्रेच्छाया कर्त-यकथनम्           | ८०५  |
| पण्डितःवादिविशिष्टदुहित्रिच्छाया कर्तव्यकथनम्          | ८०६  |
| उक्तपुत्राद्यर्थिकियासाधनीभूतौदनपाकादाना कालादिनि      |      |
| <b>यमक</b> थनम्                                        | ७०५  |

### [•]

| प्रसवकाले सुरगप्रसगार्थीपायकथन जातकथन च                    | 690         |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| दिधमध्यादिपाशन नामकरण च                                    | 699         |
| पुत्रस्य मात्रे प्रदानपूर्वक स्तनप्रयच्छनम त्रोपपादन मात्र |             |
| भिम त्रणम त्रोपपादन यथोक्तपुत्रसपन्नपितु पुत्रस्य च        |             |
| स्तुति                                                     | ८१२         |
| पश्चम ब्राह्मणम् ८१४                                       | <i>ে १७</i> |
| प्रतिपादितानामर्थांना स्तुत्यर्थ सर्वेषामिप काण्डानामाचा   |             |
| र्थपरम्परोपदेश                                             | ८१४         |



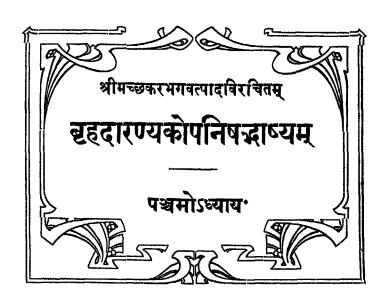

पश्चमोऽध्यायः ॥ Gourishunker Ganerivala.

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुद्द्य ते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ते। ॐ खब्रह्म। खपुराण वायुर मि ति ह स्माह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽय ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद्वेदितव्यम् ॥

#### इति प्रथम ब्राह्मणम् ॥

पूर्णमद् इत्यादि खिलकाण्डमारभ्यते । अध्यायचतुष्ट्येन यदेव साक्षादपरोक्षाद्वद्वा, य आत्मा सर्वान्तर निरुपाधिक अशनायाद्यतीत नेति नेतीति ज्यपदेश्य निर्धारित , यद्वि ज्ञान केवलममृतत्वसाधनम्-अधुना तस्यैव आत्मन सोपाधि-कस्य शब्दार्थोदिव्यवहारिवयापन्नस्य पुरस्ताद्तुक्तानि उपा-सनानि कर्मभिरविरुद्धानि प्रकृष्टाभ्युद्यसाधनानि क्रममुक्ति माजि च, तानि वक्तव्यानीति पर सद्भे, सर्वोपासन-शेषत्वेन ओंकारो दम दान दयाम् इत्येतानि च विधित्सिता-नि । पूर्णमद - पूर्णम् न कुतश्चित् व्याष्ट्रत व्यापीत्येतत् ,

निष्ठा च कर्तरि द्रष्टच्या, अद इति परोक्षाभिधायि सर्वनाम, तत् पर ब्रह्मेत्यर्थ , तत् सपूर्णम् आकाशवद्यापि निरन्तर निरुपाधिक च, तदेव इद सोपाधिक नामरूपस्थ व्यव-हारापन्न पूर्ण स्वेन रूपेण परमात्मना व्याप्येव, न उपा धिपरिच्छिन्नेन विशेषात्मना, तदिद विशेषापन्न कार्यो त्मक ब्रह्म पूर्णात्कारणात्मन उदन्यते उद्रिच्यते, उद्रच्छ तीत्येतत् । यद्यपि कार्योत्मना उद्गिच्यते तथापि यत्स्वरूप पूर्णत्वम् परमात्मभाव तम्न जहाति, पूर्णमेव उद्रिच्यते। पूर्णस्य कार्यात्मनो ब्रह्मण , पूर्णे पूर्णत्वम् , आदाय गृही-त्वा आत्मस्वरूपैकरसत्वमापद्य विद्यया, अविद्याकृत भूत मात्रोपाधिससर्गजम् अन्यत्वावभास तिरस्कृत्य, पूर्णमेव अ नन्तरमबाह्य प्रज्ञानघनैकरसस्वभाव केवल ब्रह्म अवशिष्यते। यदुक्तम्- ' ब्रह्म वा इद्मप्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् तस्मा त्तत्सर्वमभवत्' इति एष अस्य मन्त्रस्यार्थ , तत्र 'ब्रह्म ' इसस्यार्थ 'पूर्णमद्' इति, इद पूर्णम् इति ' ब्रह्म वा इदमप्र आसीत्' इत्यस्यार्थ , तथा च श्रुत्यन्तरम्— 'यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तद्निवह' इति, अत अद् शब्द-वाच्य पूर्ण ब्रह्म, तदैव इद पूर्ण कार्यस्थ नामरूपोपाधिस-युक्तम् अविद्यया उद्रिक्तम् तस्मादेव परमार्थस्वरूपात् अन्य-

दिव प्रस्वभासमानम्— तत्, यत् आत्मानमेव पर पूणे ब्रह्मा विदित्वा— अहम् अद् पूणे ब्रह्मास्मि इत्येवम्, पूणेमादाय, तिरस्कृत्य अपूणेस्वरूपताम् अविद्याकृता नामरूपोपाधिसप केजाम् एतया ब्रह्मविद्यया पूणेमेव केवलम् अवशिष्यते, तथा चोक्तम् 'तस्मात्तत्सर्वमभवत्' इति । य सर्वोपनि-षद्थों ब्रह्म, स एष अनेन मन्त्रेण अनूधते, उत्तरसबन्धा-र्थम् । ब्रह्मविद्यासाधनत्वेन हि वक्ष्यमाणानि साधनानि ओंकारदमदानद्याख्यानि विधित्सितानि, खिलप्रकरणसब-न्धात् सर्वोपासनाङ्गभूतानि च ।।

अन्नेके वर्णयन्ति — पूर्णात् कारणात् पूर्ण कार्यम् चद्रिच्यते , चद्रिक कार्य वर्तमानकाछेऽपि पूर्णमेव परमार्थवस्तुभूत द्वैतक्त्पेण , पुन प्रख्यकाछे पूर्णस्य कार्यस्य पूर्णताम्
आदाय आत्मिन धित्वा पूर्णमेव अवशिष्यते कारणक्ष्पम् ,
एवम् उत्पत्तिस्थितिप्रख्येषु त्रिष्विप काछेषु कार्यकारणयो
पूर्णतेव, सा च एकेव पूणता कार्यकारणयोभेदेन च्यपदिश्यते , एव च द्वैताद्वैतात्मकमेक ब्रह्म । यथा किछ समुद्रो जल्लत
रङ्गफेनबुद्धदायात्मक एव, यथा च जल्ल सत्य तदुद्भवाश्य
तरङ्गफेनबुद्धदादय समुद्रात्मभूता एव आविभावतिरोमावधर्माण परमार्थसत्या एव एव सर्वमिद् द्वैत परमार्थसत्य-

मेव जलतरङ्गादिस्थानीयम् , समुद्रजलस्थानीय तु पर ब्रह्म । एव च किल द्वैतस्य सत्यत्व कर्मकाण्डस्य प्रासाण्यम् , यदा पुनर्द्वेत द्वैतमिवाविद्याकृत मृगतृष्णिकावदमृतम् , अद्वैत मेव परमार्थत , तदा किल कर्मकाण्ड विषयाभावात् अ प्रमाण भवति , तथा च विरोध एव स्थात् । वेदैकदेशभूता उपनिषत् प्रमाणम्, परमार्थोद्वैतवस्तुप्रतिपाद्कत्वात्, अप्र माण कर्मकाण्डम्, असद्दैतविषयत्वात्। तद्विरोधपरिजिही र्षया श्रुत्या एतदुक्त कार्यकारणया सत्यत्व समुद्रवत् 'पूर्णम द 'इत्यादिना इति । तद्सत् , विशिष्टविषयापवादिवकलपयो रसभवात्। न हि इय सुविवक्षिता कल्पना। कस्मात् १ यथा क्रियाविषये उत्सर्गप्राप्तस्य एकदेशे अपवाद क्रियते, यथा 'अहिंसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य ' इति हिंसा सर्वभूत विषया उत्सर्गेण निवारिता तीर्थे विशिष्टविषये ज्योतिष्टो मादावनुज्ञायते, न च तथा वस्तुविषये इह अद्वेत ब्रह्म उत्स र्गेण प्रतिपाद्य पुन तदेकदेशे अपवदितु शक्यते, ब्रह्मण अद्वैतत्वादेव एकदेशानुपपत्ते । तथा विकरपानुपपत्तश्च, यथा 'अतिरात्रे षोडशिन गृह्वाति ' 'नातिरात्रे षोडशिन गृ ह्वाति ' इति प्रह्णाप्रहणयो पुरुषाधीनत्वात् विकल्पो भवति , न त्विह तथा वस्तुविषये द्वैत वा स्यात् अद्वैत वेति विक

ल्प सभवति, अपुरुषतन्त्रत्वादात्मवस्तुन , विरोधाच द्वैता-द्वैतत्वयोरेकस्य । तस्मात् न सुविवक्षिता इय कल्पना । श्रुतिन्यायविरोधाच । सैन्धवधनवत् प्रज्ञानैकरसघन नि रन्तर पूर्वापरबाह्याभ्यन्तरभेद्विवर्जित सबाह्याभ्यन्तरम् अ-ज नेति नेति अस्थूलमनण्वाहस्वमजरमभयममृतम् इत्ये वमाचा श्रुतय निश्चितार्था सशयविपर्यासाशङ्काराहेता सर्वो समुद्रे प्रक्षिप्ता स्यु, अकिंचित्करत्वात्। तथा न्या-यविरोधोऽपि, सावयवस्यानेकात्मकस्य क्रियावतो नित्य-त्वातुपपत्ते , नियत्व च आत्मन स्मृयादिदर्शनात् अ नुमीयते , तद्विरोधश्च प्राप्तोति अनिस्तत्वे , भवत्कल्पनानर्थे क्य च, स्फुटमेव च अस्मिन्पक्षे कर्मकाण्डानर्थक्यम् . अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशप्रसङ्गात् । ननु ब्रह्मणो द्वैतादैता-त्मकत्वे समुद्रादिदृष्टान्ता विद्यन्ते, कथमुच्यते भवता एकस्य द्वैताद्वैतत्व विरुद्धमिति । न, अन्यविषयत्वात् , नि-त्यनिरवयववस्तुविषय हि विरुद्धत्वम् अवोचाम द्वैताद्वैत-त्वस्य, न कार्यविषये सावयवे । तस्मात् श्रुतिस्मृतिन्यायवि-रोधात् अनुपपन्नेय कल्पना । अस्या कल्पनाया वरम् उप निषत्परित्याग एव । अध्येयत्वाच न शास्त्रार्थो इय करूपना , न हि जननमरणाद्यनर्थशतसहस्रभेदसमाकुळ समुद्रवनादि-

वत् सावयवम् अनेकरस ब्रह्म ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रु-त्या उपदिश्यते, प्रज्ञानघनता च उपदिशति, 'एकघैवा नुद्रष्टन्यम् ' इति च , अनेकधार्र्भनापवादाच 'मृत्यो स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति 'इति, यच श्रुत्या निन्दितम्, तन्न कर्तव्यम्, यच न क्रियते, न स शासार्थ , ब्रह्मणोऽनेकरसत्वम् अनेकधात्व च द्वैतरूप नि न्दितत्वात् न द्रष्टव्यम्, अतो न शास्त्रार्थ, यत्तु एकरसत्व ब्रह्मण तत् द्रष्टव्यत्वात् प्रशस्तम् , प्रशस्तत्वाच शास्त्रार्थो भ वितुमईति। यत्तूक्त वेदैकदेशस्य अप्रामाण्य कर्मविषये द्वेताभा वात्, अद्वैते च प्रामाण्यमिति - तन्न, यथाप्राप्तोपदेशार्थत्वात्, न हि द्वैतम् अद्वैत वा वस्तु जातमात्रमेव पुरुष ज्ञापियत्वा पश्चात्कर्भ वा ब्रह्मविद्या वा उपदिश्वति शास्त्रम्, न च उपदे शाई द्वैतम्, जातमात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्, न च द्वैतस्य अनृतत्वबुद्धि प्रथममेव कस्यचित् स्यात्, येन द्वैतस्य प्रामाण्य प्रतिपाद सत्यत्वसुपदिश्य पश्चात् आत्मन येत् शास्त्रम् । नापि पाषण्डिभिरपि प्रस्थापिता शास्त्रस्य प्रामाण्य न गृह्वीयु । तस्मात् यथाप्राप्तमेव द्वैतम् अविद्या क्रत स्वाभाविकम् उपादाय स्वाभाविक्यैव अविद्यया युक्ताय रागद्वेषादिदोषवते यथाभिमतपुरुषार्थसाधन कर्म उपदिश

क १]

त्यमे , पश्चात् प्रसिद्धाक्रियाकारकफल्लस्वरूपदोषदर्शनवते तद्वि परीतौदासीन्यस्वरूपावस्थानफछार्थिने तदुपायभूताम् आ त्मैकलदर्शनात्मिका ब्रह्मविद्याम् उपदिशति । अथैव सति तदौदासीन्यस्वरूपावस्थाने फले प्राप्त शास्त्रस्य प्रामाण्य प्रति अर्थित्व निवर्तते, तद्भावात् शास्त्रस्यापि शास्त्रत्व त प्रति निवर्तत एव । तथा प्रतिपुरुष परिसमाप्त शास्त्रम् इति न शास्त्रविरोधगन्धाऽपि अस्ति, अद्वैतज्ञानावसानत्वात् शा स्रशिष्यशासनादिद्वैतभेदस्य, अन्यतमावस्थाने हि विरोध स्यान् अवस्थितस्य , इतरेतरापेक्षत्वाचु शास्त्रशिष्यशासनाना नान्यतमोऽपि अवतिष्ठते, सर्वसमाप्तौ तु कख विरोध आ शहुचेत अद्वैत केवले शिवे सिद्धे, नाप्यविरोधता, अत एव। अथापि अभ्युपगम्य नूम — द्वैताद्वैतात्मकत्वेऽपि शास्त्रवि रोधस्य तुल्यत्वात्, यदापि समुद्रादिवत् द्वैताद्वैतात्मकमेक ब्रह्म अभ्युपगच्छाम नान्यद्वस्त्वन्तरम्, तदापि भवदुक्तात् शास्त्रविरोधात् न मुच्यामहे , कथम् १ एक हि पर ब्रह्म द्वैतादै तात्मकम्, तत् शोकमोहाद्यतीतत्वात् उपदेश न काङ्कृति, न च उपदेष्टा अन्य ब्रह्मण , द्वैताद्वैतरूपख ब्रह्मण एकस्यैव अ भ्युपगमात्। अथ द्वैतविषयस्य अनेकत्वात् अन्योन्योपदेश , न ब्रह्मविषय उपदेश इति चेत्- तदा द्वैताद्वैतात्मकम् एकमेव

त्रह्मा, नान्यदस्ति इति विरुध्यते। यस्मिन्द्वैतिविषये अन्यान्यो पदेश, स अन्य द्वैत च अन्यदेव इति समुद्रदृष्टान्तो विरुद्ध । न च समुद्रोदकैकत्ववत् विद्यानैकत्वे ब्रह्मण अन्यत्र उपदेशप्रहणादिकल्पना सभवति, न हि हस्तादि द्वैताद्वैतात्मके देवदत्ते वाक्कणयो देवदत्तैकदेशभूतयो वाक् उपदेष्ट्री कर्ण केवळ उपदेशस्य प्रहीता, दवदत्तस्तु न उप देष्टा नाप्युपदेशस्य प्रहीता— इति कल्पयितु शक्यत, स मुद्रैकोदकात्मत्ववत् एकविद्यानवत्त्वात् देवदत्तस्य । तस्मात् श्रुतिन्यायविरोधश्च अभिन्नेतार्थासिद्धिश्च एवकल्पनाया स्यात्। तस्मात् यथाव्यारयात एव अस्माभि पूणमद् इत्यस्य मन्त्रस्य अर्थे ॥

ॐ ख ब्रह्म इति मश्र , अय च अन्यत्र अविनियुक्त इह ब्राह्मणेन ध्यानकर्मणि विनियुज्यते । अत्र च ब्रह्मोति विशेष्याभिधानम् , खमिति विशेषणम् । विशेषणविशेष्य योश्र सामानाधिकरण्येन निर्देश नीळोत्पळवत्— ख ब्रह्मोति ब्रह्मश्राब्दो बृहद्वस्तुमात्रास्पद् अविशेषित , अत विशेष्यते— ख ब्रह्मोति , यत्तत् ख ब्रह्म, तत् ओंशब्दवाच्यम् , ओंश ब्दस्वरूपमेव वा , डभयथापि सामानाधिकरण्यम् अविश्वद्व-म् । इह च ब्रह्मोपासनसाधनत्वार्थम् ओंशब्द प्रयुक्त , तथा

च श्रुत्यन्तरात् 'एतदाल्लम्बन श्रेष्ठमेतदाल्लम्बन परम्' 'ओ-मित्यात्मान युक्तीत ' 'ओमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभि ध्यायीत ' ओमिल्वेव ध्यायथ आत्मानम् ' इलादे । अन्या र्थासभवाश्व उपदेशस्य । यथा अन्यत्र 'ओमिति शसति' 'ओमित्युद्गायति ' इत्येवमादौ स्वाध्यायारम्भापवर्गयोश्च ओ कारश्योग विनियोगादवगम्यते, न च तथा अर्थान्तरम् इह अवगम्यते । तस्मात् ध्यानसाधनत्वेनैव इह श्रोंकारश ब्दस्य उपदेश । यद्यपि ब्रह्मात्मादिशब्दा ब्रह्मणो वाचका, तथापि श्रुतिप्रामाण्यात् ब्रह्मणो नेदिष्टमभिधानम् औंकार । अत एव ब्रह्मप्रतिपत्ती इद पर सावनम् । तच द्विप्रकारेण, प्रतीकत्वेन अभिधानत्वेन च । प्रतीकत्वेन- यथा विष्णवा-दिप्रतिमा अभेदेन, एवम् ओकार ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्य । तथा द्योंकारालम्बनस्य ब्रह्म प्रसीदति, 'एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदा लम्बन परम् । एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते 'इति श्रते ॥

तत्र खिमति भौतिके खे प्रतीतिमां भूत् इत्याह— ख पुराण चिरतन ख परमात्माकाशमित्यर्थ । यत्तत्परमात्मा काश पुराण खम्, तत् चक्षुराद्यविषयत्वात् निरालम्बनम् अशक्य महीतुमिति श्रद्धाभक्तिभ्या भावविशेषण च ओंकारे आवेशयति— यथा विष्णवङ्गाङ्किताया शिलादिप्रतिमाया वि ष्णु लोक, एवम्। वायुर खम्, वायु अस्मिन्विद्यत इति वायुरम्, ख खमात्र खमित्युच्यते, न पुराण खम्- इत्येवम् आह स्म। कोऽसौ <sup>१</sup> कौरन्यायणीपुत्र । वायुरे हि खे सुख्य खशब्दव्यवहार , तस्मान्मुख्ये सप्रत्ययो युक्त इति मन्यते। तत्र यदि पुराण ख बद्धा निरुपाधिस्वरूपम्, यदि वा वायुर ख सोपाधिक ब्रह्म, सवथापि ओंकार प्रतीकलेनैव प्रतिमावत् साधनत्व प्रतिपद्यते, 'एतहैं सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदोंकार ' इति श्रुखन्तरात्। केवल खशब्दार्थे विप्रति-पत्ति । वेदोऽयम् ओंकार, वेद विजानाति अनेन यद्वेदि तन्यम् तस्माद्वेद ॐकार वाचक अभिधानम्, तेनाभि धानेन यद्वेदितव्य ब्रह्म प्रकाश्यमानम् अभिधीयमान वेद साधको विजानाति उपलभते, तस्मात् वेदोऽयमिति ब्रा-द्मणा विदु, तस्मात् ब्राह्मणानामभिधानत्वेन साधनत्व मभिन्नेतम् ओंकारस्य । अथवा वेदोऽयमित्यादि अर्थवाद , कथम् ओंकार ब्रह्मण प्रतीकत्वेन विहित , ॐ ख ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात् तस्य स्तुति इदानीं वेदत्वेन, सर्वो हि अय वेद ॐकार एव, एतत्प्रभव एतदात्मक सर्व ऋरयजु सामादिभेदभिन्न एष ओंकार, 'तद्यथा शङ्कता

सर्वाणि पणीनि 'इत्यादिश्रुत्यन्तरात्, इतश्चाय वेद ॐका र, यद्वेदितन्यम्, तत्सर्व वेदितन्यम् ओंकारेणैन वेद एने न, अत अयमोंकारो वेद , इतरस्यापि वेदस्य वेदत्वम् अत एव, तस्मात् विशिष्टोऽयमोंकार साधनत्वेन प्रतिपत्तन्य इति । अथवा वेद स , कोऽसौ १ य ब्राह्मणा विदु ओं कारम्, ब्राह्मणाना हि असौ प्रणवोद्गीथादिविकल्पैर्विक्रोय , तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने साधनत्वेन सर्वो वेद प्रयुक्तो भवतीति ।।

इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथम ब्राह्मणम् ॥



### द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

त्रया' प्राजापत्या' प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमूषुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरसुवाच द इति व्यज्ञासि-ष्टा३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यते ति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासि ष्टेति ॥

अधुना दमादिसाधनत्रयविधानार्थोऽयमारम्भ — स्रया , तिस्ख्याका प्राजापत्या प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्या , ते किम् १ प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्य शिष्यत्ववृत्तेर्वक्षाचर्यस्य प्राधान्यात् शिष्या सन्तो ब्रह्मचर्यम् ऊषु एषितवन्त इत्यर्थ । के ते १ विशेषत देवा मनुष्या असुराश्च । ते च एषित्वा ब्रह्मचर्य किमकुर्वन्नित्युच्यते — तेषा देवा ऊचु पितर प्रजापतिम् । किमिति १ ब्रवीतु कथयतु, न अस्म भ्यम् यदनुशासन भवानिति । तेभ्य एवमर्थिभ्य ह एत

द्श्वर वर्णमात्रम् खवाच- द इति । खक्त्वा च तान् पप्रच्छ पिता- किं व्यज्ञासिष्टा३ इति, मया उपदेशार्थम भिहितस्याक्षरस्य अर्थे विज्ञातवन्त आहोस्विन्नेति । देवा <u> जचु – न्यज्ञासिष्मेति, विज्ञातवन्तो वयम् । यद्येवम्,</u> चच्यता किं मयोक्तमिति । दवा ऊचु - दाम्यत, अदान्ता यूय स्त्रभावत अता दान्ता भवतेति न अस्मान् आत्थ कथयसि । इतर आह्- आमिति सम्यग्व्यज्ञासिष्टेति ॥

अथ हैन मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवा-निति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा३ इति व्यज्ञासिष्मेति हो-चुर्दत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्य-ज्ञासिष्टेति॥२॥

समानमन्यत् । स्वभावतो छुन्धा यूयम् , अतो यथा शक्ति सविभाजत दत्तेति न अस्मान् आत्थ, किमन्यद्भूयात् नो हितमिति मनुष्या ॥

अथ हैनमसुरा ऊचुईवीतु नो भवा-निति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा३ इति व्यज्ञासिष्मेति हो- चुर्दयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी वागनुव-दित स्तनियत्नुद्दे द द इति दाम्यत दस्त द्यध्वमिति तदेतम्रयप् शिक्षेद्दम दान द्यामिति ॥ ३॥

#### इति द्वितीय ब्राह्मणम् ॥

तथा असुरा दयध्विमिति, क्रूरा यूय हिंसादिपरा, अतो दयध्व प्राणिषु दया कुरुतेति। तदेतःप्रजापतेरनुशा सनम् अधाप्यनुवर्तत एव। य पूर्व प्रजापतिर्देवादीननुश शास सोऽधापि अनुशास्त्रेव देव्या स्तनियन्नुलक्षणया वा चा। कथमेषा श्रूयते देवी वाक् ध कासौ स्तनियन्नु ध द द द इति, दाम्यत दत्त दयध्विमिति— एषा वाक्यानामुपलक्ष णाय त्रिदंकार उद्याचेते अनुकृति, न तु स्तनियनुशब्द त्रिरेव, सख्यानियमस्य लोके अप्रसिद्धत्वात्। यस्मात् अधा-पि प्रजापति दाम्यत दत्त दयध्विमत्यनुशास्त्रेव, तस्मात्का-रणात् एतत्रयम्, किं तत् त्रयमित्यनुशास्त्रेव, तस्मात्का-रणात् एतत्रयम्, किं तत् त्रयमित्यनुशासनमस्माभि कृर्तव्य मित्रेव मित कुर्यात् । तथा च स्मृति — 'त्रिविध्नं नरकस्येद मित्रेव मित कुर्यात् । तथा च स्मृति — 'त्रिविध्नं नरकस्येद

द्वार नाशनमात्मन । काम क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतश्वय त्यजेत् ' इति । अस्य हि विधे शेष पूर्व । तथापि देवादी नुह्दिय किमर्थ दकारत्रयमुचारितवान् प्रजापति पृथगनु शामनार्थिभ्य , ते वा कथ विवेकेन प्रतिपन्ना प्रजापतेर्मनो गत समानेनैव दकारवर्णमात्रेणेति पराभित्रायज्ञा विकल्प यन्ति । अत्रैक आहु — अदान्तत्वादातृत्वाद्यालुत्वै अ पराधित्वमात्मनो मन्यमाना शङ्किता एव प्रजापतावृषु, किं नो वक्ष्यतीात, तेषा च दकारश्रवणमात्रादेव आत्माश क्कावरोन तृद्यप्रतिपत्तिरभूत्, छोकेऽपि हि प्रसिद्धम्-पुत्रा शिष्याश्चातुशास्या सन्तो दोषात् निवर्तयितव्या इति , अतो युक्त प्रजापतेर्दकारमात्रोचारणम्, दमादित्रये च दकारान्व यात् आत्मनो दोषानुरूप्येण देवादीना विवेकेन प्रतिपत्तु चेति , फळ तु एतत् आत्मदोषज्ञाने सति दोषात् निवर्तियतु शक्यते अरुपेनाप्युपदेशेन, यथा देनादयो दकारमात्रेणेति । नतु एतत् त्रयाणा देवादीनामनुशासन देवादिभिरपि एकैक-मेव उपादेयम् , अद्यत्वेऽपि न तु त्रय मनुष्यै शिक्षितव्य मिति । अत्रोज्यते- पूर्वेदेवादिभिर्विशिष्टेरनुष्ठितम् एतत्र यम्, तस्मात् मनुष्येरेव शिक्षितव्यमिति । तत्र दयासुत्व स्याननुष्ठेयत्व स्यात् , कथम् व असुरैरप्रश्नस्तैरनुष्ठितत्वादिति चेत्— न, तुल्यत्वात् त्रयाणाम्, अत अन्योऽत्राभिप्राय — प्रजापते पुत्रा देवाद्यस्य , पुत्रेभ्यश्च हितमेव पित्रा उप-देष्टव्यम्, प्रजापतिश्च हितझ नान्यथा उपिद्यति, तस्मात् पुत्रानुशासन प्रजापते परमम् एतत् हितम्, अतो मनुष्येरेव एतत् त्रय शिक्षितव्यमिति । अथवा न देवा असुरा वा अन्ये केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्य , मनुष्याणामेव अदान्ता ये अन्येष्ठत्तमैगुणै सपन्ना , ते देवा , लोभप्रधाना मनुष्या , तथा हिंसापरा कूरा असुरा , त एव मनुष्या अदान्तत्वादिदोषप्रयमपेक्ष्य देवादिशब्दभाजो भवन्ति, इत राश्च गुणान् सत्त्वरजस्तमासि अपेक्ष्य, अत मनुष्येरेव शि-क्षितव्यम् एतन्नयमिति, तदपेक्षयेव प्रजापतिनोपदिष्टत्वात्, तथा हि मनुष्या अदान्ता छुष्धा कूराश्च दृश्यन्ते , तथा च स्मृति —'काम क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतन्नय द्यजेत् 'इति ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय ब्राह्मणम्॥



### तृतीय ब्राह्मणम् ॥

दमादिसाधनत्रय सर्वोपासनशेष विहितम्, दान्त अ छुब्ध दयाछ सन् सर्वोपासनेष्वधिक्रियते। तत्र निरु पाधिकस्य ब्रह्मणो दर्शनम् अतिक्रान्तम्, अथ अधुना सोपाधिकस्य तस्यैव अभ्युद्यफळानि वक्तव्यानीत्येवमर्थो ऽयमारम्भ —

एष प्रजापितर्घदृदयमेतद्वस्तितसर्वत ते देतत्त्र्यक्षर रहदयमिति हृ इखेकमक्षर मिसहरन्यसमें स्वाश्चान्ये च य एव वेद द इखेकमक्षर दद्खस्मै स्वाश्चान्ये च य एव वेद एव वेद यमिखेकमक्षरमेति खंगे लोकं य एव वेद ॥ १॥

एष प्रजापित यद्धृदय प्रजापित अनुशास्तीत्यनन्तरमे वाभिहितम् । क पुनरसौ अनुशास्ता प्रजापितिरित्युच्यत— एष प्रजापित , कोऽसौ । यद्धृदयम् , हृद्यमिति हृद्यश्चा बुद्धिकच्यते , यस्मिन् शाकल्यबाह्मणान्ते नामक्रपकर्मणामु पसहार बक्तो दिग्विभागद्वारेण, तदेतत् सर्वभूतप्रतिष्ठ सर्वभूतात्मभूत हृदय प्रजापित प्रजाना स्रष्टा , एतत् ब्रह्म, बृह्द्य प्रजापित प्रजाना स्रष्टा , एतत् ब्रह्म, बृह्द्यस्य सर्वत्वम् , तस्सर्वे यस्मात् तस्माद्धुपास्य हृद्य ब्रह्म ।

तत्र हृद्यनामाक्षरविषयमेव तावत् उपासनगुच्यते , तदेतत् हृदयमिति नाम व्यक्षरम् , त्रीणि अक्षराणि अस्येति व्यक्ष रम्, कानि पुनस्तानि त्रीण्यक्षराण्युन्यन्ते, ह इत्येकमक्ष-रम्, अभिहरन्ति, हतेराहृतिकर्मण ह इस्रेतद्रृपमिति यो वेद, यस्मात् हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च इन्द्रियाणि अन्ये च विषया शब्दाइय स्व स्व कार्यमभिद्यग्नित, हृदय च भो क्त्रर्थमभिहरति- अत हृद्यनाम् हृ इत्येतदक्षरमिति यो वेद- अस्मै विदुषे अभिहरन्ति स्वाध्य ज्ञातय अन्ये चा-सबद्धा , बल्लिमिति वाक्यशेष । विज्ञानानुरूप्येण एतत्फ लम् । तथा द इत्येतद्प्येकमक्षरम्, एतद्पि दानाथस्य ददाते द इत्येतद्रूप इदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम् । अत्रापि-हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च करणानि अन्ये च विषया स्व स्व वीर्थ ददति, हृदय भोक्त्रे ददाति स्व वीर्थम्, अतो दकार इत्येव यो वेद, अस्मै द्दति स्वाश्च अन्ये च । तथा यमित्येतद्व्येकमक्षरम्, इणा गत्यर्थस्य यमित्येतद्रूपम् अ स्मिन्नान्नि निबद्धमिति यो वेद, स स्वर्गे छोकमेति । एव नामाक्षरादिप ईरश विशिष्ट फल प्राप्नोति, किसु वक्तव्य ह-द्यस्वरूपोपासनात्—इति हृद्यस्तुतये नामाक्षरोपन्यास ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीय ब्राह्मणम्

# चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

तबै तदेतदेव तदास सखमेव सयो हैत महद्यक्ष प्रथमज वेद सख ब्रह्मोति जयतीमाङ्घोकाञ्जित इन्न्वसावसद्य एव मेतन्महद्यक्ष प्रथमज वेद सख ब्रह्मोति सख् ह्येव ब्रह्म॥१॥

### इति चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥

तस्यैव हृद्याख्यस्य ब्रह्मण सत्यमित्युपासन विधित्स ब्राह— तत्, तदिति हृद्य ब्रह्म परामृष्टम्, वै इति स्म रणार्थम्, तत् यत् हृद्य ब्रह्म समर्थत इत्येक तच्छव्द , तदेतदुच्यते प्रकारान्तरेणेति द्वितीय तच्छव्द । किं पुन तत्प्रकारान्तरम् एतदेव तदिति एतच्छव्देन सबध्यते तृतीयस्तच्छव्द , एतदिति वक्ष्यमाण बुद्धौ सनिधी कृत्य आह्, आस बभूव, किं पुन एतदेव आस यदुक्त हृद्य ब्रह्मोति, तत् इति, तृतीय तच्छव्दो विनियुक्त । किं तदिति विशेषतो निर्दिश्चति, सत्यमेव, सब त्यव मूर्त

चामूर्ते च सत्य ब्रह्म, पञ्चभूतात्मकमित्येतत् । स य क श्चित् सत्यात्मानम् एतम्, महत् महत्त्वात्, यक्ष पूज्यम्, प्रथमज प्रथमजातम् , सर्वस्मात्ससारिण एतदेवामे जात ब्रह्म अत प्रथमजम्, वेद विजानाति सत्य ब्रह्मति, तस्येद फलमुन्यते— यथा सत्येन ब्रह्मणा इमे लोका आत्मसा-त्कृता जिता, एव सत्यात्मान ब्रह्म मह्द्यक्ष प्रथमज वेद, स जयति इमान् लोकान्, किंच जितो वशीकृत, इन्न इत्थम्, यथा ब्रह्मणा असै। शत्रुरिति वाक्यशेष । असच असद्भवेत् असौ शत्रु जितो भवेदित्यर्थ । कस्य एतत्फलमिति पुनर्निगमयति — य एवमेतन्मह्चक्ष प्रथमज वेद सत्य ब्रह्मोति। अतो विद्यानुहरूप फल युक्तम्, सत्य ह्येव यस्माद्वह्य ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥



#### पञ्चम ब्राह्मणम् ॥

आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्य-मसुजन्त सत्य ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजा-पतिर्देवा द्वाः सत्यमेवोपासते तदे-तत्त्र्यक्षर सत्यमिति स इत्येकमक्षर तीत्येकमक्षर यमित्येकमक्षर प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य मध्यतोऽन्त तदेतद्वतमु-भयतः सत्येन परिगृहीत सत्यभूयमेव भवति नैव विद्वा समन्तर हिनस्ति ॥

सत्यस्य ब्रह्मण स्तुत्यर्थमिद्माह । मह्चक्ष प्रथमजिम त्युक्तम् , तत्कथ प्रथमजित्वमित्युक्यते— आप एवेद्मप्र आसु , आप इति कमसमवायिन्य अग्निहोत्राचाहुतय , अग्निहोत्राचाहुते द्रवात्मकत्वात् अप्तवम् , ताश्च आप अग्निहोत्राचाहुते द्रवात्मकत्वात् अप्तवम् , ताश्च आप अग्निहोत्राचिक्रमीपवर्गोत्तरकाल केनिचद्दृष्टेन सूक्ष्मेण आत्मना कमसमवायित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूतसिहता एव न केव ला , कमसमवायित्वात्तु प्राधान्यमपाम्— इति सर्वाण्येव

400

भूतानि प्रागुत्पत्ते अञ्याकृतावस्थानि कतृसहितानि निर्दि इयन्ते 'आप ' इति , ता आप बीजभूना जगत अव्याकु तात्मना अवस्थिता , ता एव इद सर्वे नामरूपविकृत जगत् अग्र आसु , नान्यत्मिचिद्विकारजातमाभीत् , ता पुन आप सत्यमस्रजन्त, तम्मात्मत्य ब्रह्म प्रथमजम्, तदतत् हिर्ण्य गभस्य सूत्रात्मनो जन्म, यद्वयाकृतस्य जगतो व्याकरणम्, तत् सत्य ब्रह्म कुत १ महत्त्वात्, कथ महत्त्वमित्याह- य-स्मात् सर्वस्य स्त्रष्ट्र, कथम् व यत्सत्य ब्रह्म, तत् प्रजापतिं प्रजाना पति विराज सूर्यादिकरणम् असृजतेत्यनुषङ्ग , प्रजा पति देवान्, स विराट् प्रजापति देवानस्रजत, यस्मात् स र्वमेव क्रमेण सत्याद्धद्वाणो जातम्, तम्मान्महत्मत्य ब्रह्म। कथ पुनर्यक्षमित्युच्यते—ते एव सृष्टा देवा पितरमपि वि राजमतील, तरेव सल बहा उपासते, अत एतत् प्रथमज महत् यक्षम्, तस्मात् मर्वोत्मना उपास्य तत्, तस्यापि सत्यस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, तदेतत् ज्यक्षरम्, कानि तान्यक्षराणीत्याह- स इत्येकमक्षरम्, तीत्येकमक्षरम्, तीति ईकारानुबन्धो निर्देशार्थ, यमित्येकमक्षरम्, तत्र तेषा प्रथमोत्तमे अक्षरे सकारयकारौ सत्यम्, मृत्युक्तपामा-वात्, मध्यत मध्ये अनृतम्, अनृत हि मृत्यु, मृत्यवनृ-

तयो तकारसामा यात्। तदेतत् अनृत तकाराक्षर मृत्यु रूपम् उभयत सत्यन सकारयकारलक्षणन परिगृहीत व्या प्तम् अन्तर्भावित सत्यक्षपाभ्याम्, अत अकिचित्कर तत्, सत्यभूयमेव सत्प्रबाहुल्यमेव भवति , एव सत्यबाहुल्य सर्व स्य मृत्योरनृतस्य अकिंचित्करत्व च यो विद्वान् , तमेव वि-द्वासम् अनृत कदाचित् प्रमादोक्त न हिनस्ति ॥

तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष ण्तस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चाय दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ र हिमा भिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः प्राणैरयम मुष्मिन्स यदोत्क्रमिष्यन्भवति शुद्धमेवै-तन्मण्डल पर्यात नैनमेते रर्मय प्र त्यायन्ति ॥ २ ॥

अस्याधुना सत्यस्य ब्रह्मण सस्थानविशेषे उपासनमुच्य-ते — तद्यत्, किं तत् धस्य ब्रह्म प्रथमजम्, किम् असौ स , कोऽसौ व आदित्य , क पुनरसावादित्य व पष , क एष १ य एतस्मिन् आदित्यमण्डल पुरुष अभिमानी, सोऽसौ सत्य ब्रह्म। यख्रायम् अध्यात्मम् योऽय दक्षिणे-

ऽक्षन् अक्षणि पुरुष , च शब्दात् स च सत्य ब्रह्मेति स-बन्ध । तावेतौ आदिलाक्षिस्थौ पुरुषौ एकस्य सलस्य ब्रह्मण संस्थानविशेषौ यस्मात्, तस्मात् अन्योन्यस्मिन् इतरेतरस्मिन् आदिसश्चाक्षुषे चाक्षुषश्च आदिसे प्रतिष्ठितौ, अध्यात्माधिदैवतयो अन्योन्योपकार्योपकारकत्वात्, कथ प्रतिष्ठितावित्युच्यते— रिइमिभ प्रकाशेन अनुप्रह कुर्वन् एष आदित्य अस्मिश्चाक्षुषे अध्यात्मे प्रतिष्ठित , अय च चाक्षुष प्राणैरादित्यमनुगृह्वन अमुध्मिन् आदित्ये अधिदैवे प्रतिष्ठित , स अस्मिन् शरीरे विज्ञानसयो भोक्ता यदा य स्मिन्काले उत्क्रमिष्यन्भवति, तदा असौ चाक्षुष आदित्यपुरुष रक्मीनुपसहत्य केवलेन औदासीन्येन रूपण व्यवतिष्ठते, तदा अय विज्ञानमय पश्यति शुद्धमेव कवल विरिद्दम एतन्मण्डल चन्द्रमण्डलमिव, तदेतत् अरिष्टदर्शनम् प्रास क्तिक प्रदर्श्यते, कथ नाम पुरुष करणीये यह्नवान्स्यादिति. न-एन चाक्षव पुरुषमुररीकृत्य त प्रत्यनुप्रहाय एते रइमय स्वामिकर्तव्यवशात्पूर्वमागच्छन्तोऽपि, पुन तत्कर्मश्चयमनुरु ध्यमाना इव नोपयति न प्रत्यागच्छन्ति एनम् । अतोऽव गम्यते परस्परोपकार्योपकारकभावात् सत्यस्यैव एकस्य आ त्मन अज्ञौ एताविति ॥

य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भू-रिति शिर एक दशिर एक मेतदक्षर भुव इति बाह्न हो बाह्न हे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे तस्योप-निषद्हरिति हन्ति पाप्मान जहाति च य एव वेद ॥ ३ ॥

तत्र य, असौ क १ य एव एतिस्मन्मण्डे पुरुष सत्यनामा, तस्य व्याहृतय अवयवा, कथम् १ सूरिति येय व्याहृति, सा तस्य शिर, प्राथम्यात्, तत्र सामान्य स्वयमेवाह श्रुति — एकम् एकसख्यायुक्त शिर, तथा एतत् अक्षरम् एक भूरिति। भुव इति बाहू, द्वित्वसामान्यात्, द्वौ बाहू, द्वे एते अक्षरे। तथा स्वरिति प्रतिष्ठा, द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षर, प्रतिष्ठे पादौ प्रतितिष्ठत्याभ्यामिति। तस्यास्य व्याहृत्यवयवस्य सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषत् रहस्यम् अभिधानम्, येनाभिधानेन अभिधीयमान तद्वह्म अभिमुखी भवति छोकवत्, कासावित्याह— अहरिति, अहरिति चैतत् रूप हन्तेर्जेहातेश्चेति यो वेद, स हन्ति जहाति च पाप्मान य एव वेद।।

योऽय दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक दिशर एक मेतदक्षर भुव इति बाह्न द्वौ बाह्न वे एते अक्षरे स्वरिति प्र-तिष्ठा वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनि-षदहमिति इन्ति पाप्मान जहाति च य एव वेद ॥ ४॥

### इति पश्चम ब्राह्मणम् ॥

एव योऽय दक्षिणऽश्नन्पुरुष, तस्य भूरिति शिर इत्यादि सर्वे समानम् । तस्योपनिषत्— अहमिति, प्रत्यगात्मभूत त्वात् । पूर्ववत् इन्ते जहातेश्चेति ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चम ब्राह्मणम्॥



#### षष्ठ ब्राह्मणम् ॥

उपाधीनामनेकत्वाद्नेकविशेषणत्वाच तस्यैव प्रकृतस्य ब्रह्मणो मनउपाधिविशिष्टस्योपासन विधित्सन्नाह—

मनोमयोऽय पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्न-न्तर्हृद्ये यथा ब्रीहिबी यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिद् प्र शास्ति यदिद् कि च ॥ १॥

मनोमय मन प्राय, मनसि उपलभ्यमानत्वात्, मनसा चोपलभत इति मनोमयोऽय पुरुष, भा सत्य, भा एव सत्य सद्भाव स्वरूप यस्य सोऽय भा सत्य, भास्वर इत्ये तत्, मनस सर्वार्थावभासकत्वात् मनोमयत्वाच अस्य भा स्वरत्वम्, तिस्मन् अन्तद्भद्दये द्वदयस्यान्त तिस्मिन्नस्येतत्, यथा व्रीहिर्वा यवो वा परिमाणत , एवपरिमाण तिस्मन्न न्तर्द्धदये योगिभिदृश्यत इत्यथ । स एष सर्वस्यशान सर्वस्य स्वभेदजातस्य ईशान स्वामी, स्वामित्वेऽपि सति कश्चिद्मात्यादितस्त्र, अय तु न तथा, किं तिर्द्ध अधिपति अधिष्ठाय पालयिता, सर्वमिद् प्रशास्ति, यदिद किंच यार्कि चित्सर्व जगत्, तत्सर्व प्रशास्ति। एव मनोमयस्योपासनात् तथारूपापात्तरेव फलम्। 'त यथा यथोपासते तदेव भवति' इति ब्राह्मणम्॥

इति पञ्चमाध्यायस्य षष्ठ ब्राह्मणम् ॥

#### सप्तम ब्राह्मणम् ॥

विगुद्रह्मेत्याहुर्विदानाद्विगुद्धिग्यत्येन पाप्मनो य एव वेद विगुद्धह्मेति विगु द्ध्येव ब्रह्म॥ १॥

#### इति सप्तम ब्राह्मणम् ॥

तथैव उपासनान्तर सत्यस्य ब्रह्मणो विशिष्टफलमारभ्यते— विद्युद्धहोत्याहु । विद्युतो ब्रह्मणा निर्वचनमुच्य
ते— विदानात् अवखण्डनात् तमसो मेघान्धकार विदार्थ
हि अवभासते, अतो विद्युत्, एवगुण विद्युत् ब्रह्मोति यो
वेद, असौ विद्यति अवखण्डयति विनाशयति पाप्मन,
एनमात्मान प्रति प्रतिक्रूलभूता पाप्मानो ये तान् सर्वान्
पाप्मन अवखण्डयतीत्यर्थे। य एव वेद् विद्युद्धहोति तस्या
नुक्ष्प फल्रम्, विद्युत् हि यस्मात् ब्रह्म।।

इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तम ब्राह्मणम् ॥

### अष्टमं ब्राह्मणम् ॥

वाच घेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्त-ना स्वाहाकारो वषद्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजी वन्ति स्वाहाकार च वषद्कार च हन्त कार मनुष्या स्वधाकार पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥

पुन उपासनान्तरम् तस्यैव ब्रह्मण वाग्वै ब्रह्मिति, वागिति शब्द त्रयी, ता वाच धेनुम्, धेनुरिव धेनु, यथा धेनु चतुर्मि स्तनै स्तन्य पय श्चरति वत्साय एव वाग्धे नु वक्ष्यमाणै स्तनै पय इव अन्न श्चरति देवादिभ्य । के पुन ते स्तना १ के वा ते, येभ्य श्चरति १ तस्या एतस्या वाचो धेन्वा, द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति वत्सस्थानीया, कौ तौ १ स्वाहाकार च वषट्कार च, आभ्या हि हिव दीयते देवेभ्य । हन्तकार मनुष्या, हन्तेति मनुष्येभ्य अन्न प्रयच्छन्ति । स्वधाकार पितर, स्वधाकारेण हि पि तृभ्य स्वधा प्रयच्छन्ति । तस्या धेन्वा वाच प्राण ऋषम, प्राणेन हि वाक्प्रसूयते, मनो वत्स, मनसा हि प्रस्नाव्यते, मनसा ह्याछोचिते विषये वाक् प्रवर्तते, तस्मात् मन वत्स स्थानीयम् । एव वाग्धेनुपासक ताद्राव्यमेव प्रतिपद्यते ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य अष्टम ब्राह्मणम् ॥

### नवमं ब्राह्मणम् ॥

अयमग्निवैश्वानरो योऽयमन्त पुरुषे येनेद्मन्न पच्यते यदिद्मचते तस्यैष यो षो भवति यमेतत्कणीविषघाय श्रृणाति स यदोत्कमिष्यन्भवति नैन घोष ११ णोति॥१॥

### इति नवम ब्राह्मणम् ॥

अयमितंत्रियानर, पूर्ववदुपासनान्तरम्, अयम् अप्ति वै थानर , कोऽयमित्रित्याह—याऽयमन्त पुरुषे। किं शरी रारम्भक १ नेत्युच्यते—येन अग्निना वैश्वानराख्येन इदमन्न पच्यते। किं तदन्नम् १ यदिदम् अद्यते अन्न प्रजा भि , जाठरोऽग्निरित्यथ । तस्य साक्षादुपछक्षणार्थमिदमाह— तस्याग्ने अन्न पचत जाठरस्य एष घोषो भवति, कोऽसी १ य घोषम् , एतदिति कियाविशेषणम् , कणीविषधाय अ-द्वुळीभ्यामिषधान कृत्वा शृणोति । त प्रजापितमुपासीत वैश्वानरमित्रम् । अत्रापि ताद्वाच्य फळम् । तत्र प्रास क्विकमिदमित्रछक्षणमुन्यते— सोऽत्र शरीरे भोक्ता यदा उत्क्रमिद्यन्भवति, नैन घोष शृणोति ।।

इति पञ्चमाध्यायस्य नवम ब्राह्मणम्॥

#### दशम ब्राह्मणम्॥

<del>-----</del>\$ -----

यदा वै पुरुषोऽस्माछोकात्मैति स वायु मागच्छति तसौ स तत्र विजिहीते यथा रथचकस्य ख तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स आदित्यमागच्छति तसौ स तत्र विजि-हीते यथा लम्बरख ख तेन स ऊर्ध्व आ क्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे' ख तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमागच्छत्यद्योक महिम तस्मिन्वसति शाश्वतीः समाः॥

#### इति द्शम ब्राह्मणम् ॥

सर्वेषामस्मिन्प्रकरणे उपासनाना गतिरिय फल चो ज्यते— यदा वै पुरुष विद्वान् अस्मात् लोकात् प्रैति श रीर परित्यजति, स तदा वायुम् आगच्छति, अन्तरिशे तिर्थग्भूतो वायु स्तिमित अभेद्यस्तिष्ठति, स वायु तत्र

स्वात्मनि तस्मै सप्राप्ताय विजिहीते स्वात्मावयवान् विगम यति छिद्रीकरोत्यात्मानिमत्यर्थे । किपरिमाण छिद्रमित्यु च्यते— यथा रथचकस्य ख छिद्र प्रसिद्धपरिमाणम् , तेन छिद्रेण स विद्वान ऊर्ध्व आक्रमते ऊर्ध्व सन् गच्छति। स आदित्यमागच्छति, आदित्य ब्रह्मलोक जिगमिषोमी र्गीनिरोध कृत्वा स्थित , सोऽपि एवविदे उपासकाय द्वार प्रयच्छति, तस्मै स तत्र विजिहीते, यथा लम्बरस्य ख वाद्तित्रविशेषस्य छिद्रपरिमाणम्, तेन स ऊर्ध्व आक मते। स चन्द्रमसम् आगच्छति, सोऽपि तस्मै तत्र विजि-हीते, यथा दुन्दुभे ख प्रसिद्धम्, तेन स ऊर्ध्व आक्रमते। स लोक प्रजापतिलोकम् आगच्छति, किंविशिष्टम् ध-शोक मानसेन दु खन विवर्जितमित्येतत्, अहिम हिमव र्जित शारीरद्व खर्वाजतिमित्यर्थ , त प्राप्य तस्मिन् वसति शाश्वती नित्या समा सवत्सरानित्यर्थ , ब्रह्मणो बहून्क रूपान् वसतीत्येतत् ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य द्शम ब्राह्मणम्॥



### एकादशं ब्राह्मणम् ॥

एतद्वै परम तथो यह्याहितस्तप्यते परम हैव लोक जयति य एव वेदैतद्वै परम तथो य प्रेतमरण्य हरन्ति परम हैव लोक जयति य एव वेदैतद्वै परम हैव लोक जयति य एव वेदैतद्वै परम तथो य प्रेतमग्रावभ्याद्धति परम हैव लोक जयति य एव वेदे ॥ ११ ॥

एतद्वै परम तप , किं तत् १ यत् व्याहित व्याधित ज्वरादिपरिगृहीत सन् यत् तप्यते तदेतत् परम तप इत्येव चिन्तयते, दु खसामान्यात् । तस्य एव चिन्तयतो विदुष कमिक्षयहेतु तदेव तपा भवति अनिन्दत अविषीदत । स एव च तेन विज्ञानतपसा दम्धिकिल्बिष परम हैव लोक जयति, य एव वेद । तथा मुमूर्षु आदावेव कल्पयति, किम् १ एतद्वै परम तप , य प्रेत मा श्रामादरण्य हरन्ति ऋत्विज अन्त्यकर्मणे, तत् श्रामादरण्यगमनसामान्यात् परम मम तत् तपो भविष्यति , श्रामादरण्यगमन परम तप इति हि प्रसिद्धम् । परम हैव लोक जयति, य एव वेद । तथा एतद्वै परम तप य प्रेतमग्रावभ्याद्धति, अग्निप्रवेशसामा न्यात् । परम हैव लोक जयति य एव वेद ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य एकाद्श ब्राह्मणम् ॥

#### द्राद्श ब्राह्मणम्॥

अन्न ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूर्यति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहु-स्तन्न तथा शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नादेते ह त्वेव देवते एकधाभूय भूत्वा परमता गच्छतस्तद्ध स्माह पातृदः पितर कि स्विद्वैवं विदुषं साधु कुर्या किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह स्माह पा णिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूय भूत्वा परमता गच्छतीति तस्मा उ हैत दुवाच वीत्यन्न वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि मृतानि विष्ठानि रमिति प्राणो वै र प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन्भूतानि विश्वान्ति सर्वी-णि भूतानि रमन्ते य एवं वेद् ॥ १ ॥

इति द्वादश ब्राह्मणम् ॥

अन्न नहोति, तथा एतत् उपासनान्तर् विधित्सन्नाह— अन्न नहा, अन्नम् अधते यत् तत् नहोत्येक आचार्या आहु , तत् न तथा प्रहीतव्यम् अन्न ब्रह्मोति। अन्ये चाहु -प्राणो ब्रह्मोति, तच तथा न ब्रहीतव्यम् । किमथै पुन अन्न न्रद्धोति न प्राह्मम् यस्मात् पूर्याते क्रियते पृतिभाव मापद्यते ऋते प्राणात्, तत्कथ ब्रह्म भवितुमहिति, ब्रह्म हि नाम तत्, यदविनाशि । अस्तु तर्हि प्राणो ब्रह्म, नैवम्, यस्मात् शुष्यति वै प्राण शोषमुपैति ऋते अन्नात्, अत्ता हि प्राण , अत अन्नेन आद्येन विना न शकोति आत्मान धारियतुम्, तस्मात् शुब्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्, अत एकैकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मात्, तस्मात् एते इ तु एव अञ्जन्नाणदेवते एकधाभूयम् एकधाभाव भूत्वा गत्वा परमता परमत्व गच्छत ब्रह्मत्व प्राप्तुत । तदेतत् एवमध्यवस्य ह स्म आह- स्म प्रातृदो नाम पितरमात्मन , किंस्वित् स्विदिति वितर्के, यथा मया ब्रह्म परिकल्पितम्, एव विदुषे किंस्वित् साधु कुर्याम् , साधु शोभन पूजाम् , का तु असी पूजा कुर्यामित्यभिप्राय , किमेव अस्मै विदुषे असाधु कु र्याम् , कृतकृत्योऽसौ इत्यभिप्राय । अन्नप्राणौ सहभूतौ न्रह्मेति विद्वान् नासौ असाधुकरणेन खण्डितो भवति, नापि साधु

करणेन महीकृत । तम् एववादिन स पिता ह सम आह पा णिना हस्तेन निवारयन्, मा प्रातृद मैव वोच । कस्तु एन-यो अन्नप्राणयो एकधाभूय भूत्वा परमता कस्तु गच्छति है न कश्चिद्पि विद्वान अनेन ब्रह्मद्दीनेन परमता गच्छति, तस्मात् नैव वक्तुमईसि कृतकृत्योऽसाविति , यद्येवम् , ब्रवीतु भवान कथ परमता गन्छतीति । तस्मै उ ह एतत् वक्ष्य-माण वच डवाच। किं तत् व वीति, किं तत् वि इत्युच्य ते— अन्न वै वि, अन्ने हि यस्मात इमानि मर्वाणि भूतानि विष्टानि आश्रितानि, अत अन्न वि इत्युच्यते । किंच रम् इति, रमिति च उक्तवान्पिता, किं पुनस्तत् रम् शाणो वै रम्, कुत इलाइ, प्राणे हि यस्मात् बलाश्रये सति सर्वाणि भूतानि रमन्ते, अतो र प्राण । सर्वभूताश्रयगुणमन्त्रम् , सर्व भृतरतिगुणश्च प्राण । न हि काश्चदनायतन निराश्रय रमते, नापि सत्यव्यायतन अप्राणो दुर्बेळो रमते, यदा तु आयतनवान्त्राणी बळवाश्च तदा कृतार्थमात्मान मन्यमानो रमते लोक , 'युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक ' इत्यादिश्रुते । इदानीम् एवविद फलमाह्—सर्वाणि ह वै अस्मिन् भूतानि विश्वन्ति अन्नगुणज्ञानात्, सर्वाणि भूतानि रमन्ते प्राण-गुणज्ञानात्, य एव वेद ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य द्वादश ब्राह्मणम् ॥

### लयोदश ब्राह्मणम् ॥

उक्थ प्राणो वा उक्थ प्राणो हीद्र सर्वमुत्थापयत्युद्धास्मादुक्थविद्वीरस्तिष्ठ-त्युक्थस्य सायुज्यर सलोकता जयति य एव वेद ॥ १ ॥

जक्थम्— तथा उपासनान्तरम्, उक्थ शस्त्रम्, तद्धि
प्रधान महात्रते कतो, किं पुनस्तदुक्थम्, प्राणो ने उक्थम्,
प्राणश्च प्रधान इन्द्रियाणाम्, उक्थ च शस्त्राणाम्, अत
उक्थमित्युपासीत । कथ प्राण उक्थमित्याह— प्राण हि
यस्मात् इद सवम् उत्थापयित, उत्थापनात् उक्थ प्राण,
न हि अप्राण कश्चिदुत्तिष्ठति, तदुपासनफल्लमाह— उत्
ह अस्मात् एवविद उक्थवित् प्राणिवत् वीर पुत्र उत्ति
ष्ठति ह— दृष्टम् एतत्फल्णम्, अन्ष्ट तु उक्थस्य सायुज्य
सल्लोकता जयित, य एव वेद् ॥

यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भ्रतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै

# सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठधाय यज्जवः सायु ज्य ५ सलोकता जयति य एव वेद् ॥ २ ॥

यजुरिति चोपासीत प्राणम्, प्राणो वै यजु , कथ यजु प्राण १ प्राणे हि यस्मात् सवाणि भूताान युज्यन्ते, न हि असति प्राण केनचित् कस्यचित् योगसामध्येम्, भतो युनक्तीति प्राणो यजु । एवविद फलमाह — युज्यन्ते उद्यच्छन्ते इत्यर्थे , इ अस्मै एवविदे, सवाणि भूतानि, श्रेष्ठय श्रेष्ठभाव तस्मै श्रेष्ठचाय श्रेष्ठभावाय, अय न श्रेष्ठो भवेदिति, यजुष प्राणस्य सायुष्यमित्यादि सर्वे समानम् ॥

साम पाणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यश्चि सम्यश्चि हास्मै सर्वाणि भूनानि श्रेष्ठधाय कल्पन्ते सा-म्नः सायुज्य ५ सलोकतां जयति य एव वेद ॥ ३ ॥

सामेति चोपासीत प्राणम्। प्राणो वै साम , कथ प्राण साम <sup>2</sup> प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि सम्यश्वि सग च्छन्ते, सगमनात् साम्यापत्तिहेतुत्वात् साम शाण , स म्याश्वि सगच्छन्ते ह अस्मै सर्वाणि भूतानि, न केवल सगच्छन्त एव, श्रेष्ठभावाय च अस्मै कल्पन्ते समर्थ्यन्ते, साम्र सायुष्यमित्यादि पूर्ववत् ॥

क्षत्र प्राणो वे क्षत्र प्राणो हि वे क्षत्र त्रायते हैन प्राण क्षणितो प्र क्षत्रमत्र-माप्तोति क्षत्रम्य सायुज्य स्लोकता जयति य एव वेद्॥ ४॥

#### इति तयोद्श ब्राह्मणम् ॥

त प्राण क्षत्रमित्युपासीत । प्राणो वै क्षत्रम् , प्रसिद्धम् एतत्— प्राणो हि वै क्षत्रम् । कथ प्रासद्धतेत्याह्— त्रायते पाछयति एन पिण्ड देह प्राण , क्षणितो शक्षादिहिंसितात् पुन मासेन आपूरयति यस्मात् , तस्मात् क्षतत्राणात् प्रसिद्ध क्षत्रत्व प्राणस्य । विद्वत्फलमाह—प्र क्षत्रमसम् , न त्रायते अन्येन केनिचिदित्यप्रम् , क्षत्र प्राण , तम् अप्र क्षत्र प्राण प्राप्नोतित्यर्थ । शासान्तरे वा पाठात् क्षत्रमात्र प्राप्नोति, प्राणो भवतीत्यर्थ । क्षत्रस्य सायुष्य सलोकता जयित, य एव वेद ॥

इति पञ्चमाध्यायख त्रयोदश ब्राह्मणम् ॥

# चतुर्दश ब्राह्मणम् ॥

भ्रमिरन्ति स्थारित्यष्टावक्षराण्यष्टा क्षर रह वा एक गायच्ये पदमेतदु हैवा स्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु ताबद्ध जयति योऽस्या एतदेव पद वेद ॥ १॥

ब्रह्मणो हृद्याद्यनेकोपाधिविशिष्टस्य उपासनमुक्तम्, अथ इदानीं गायञ्युपाधिविशिष्टस्य उपासन वक्तव्यमित्यारभ्यते। सर्वच्छन्दमा हि गायत्रीछन्द प्रधानभूतम्, तत्प्रयोक्तृगय त्राणात् गायत्रीति वक्ष्यति, न च अन्येषा छन्दमा प्रयो-क्तृप्राणप्राणसामध्यम्, प्राणात्मभूता च सा, सर्वच्छन्दसा च आत्मा प्राण, प्राणश्च क्षतत्राणात् क्षत्रमित्युक्तम्, प्राण श्च गायत्री, तस्मात् तदुपासनमेव विधित्स्यते, द्विजोत्तम जनमहेतुत्वाच 'गायच्या ब्राह्मणमसृजत त्रिष्टुभा राजन्य जगत्या वैश्यम्' इति द्विजोत्तमस्य द्वितीय जन्म गायत्रीनि मित्तम्, तस्मात् प्रधाना गायत्री, 'ब्राह्मणा व्युत्थाय ब्राह्मणा अभिवदन्ति, स ब्राह्मणो विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो

भवति 'इत्युत्तमपुरुषाथसवन्ध ब्राह्मणस्य दर्शयति , तच ब्रा द्माणत्व गायत्रीजन्ममृत्रम्, अतो वक्तव्य गायत्र्या सत त्वम्। गायत्र्या हि य सृष्टो द्विजोत्तम निरङ्क्षका एव उत्तमपुरुषार्थसाधने अधिक्रियते, अत तन्मूल परमपुरुषा र्थसबन्ध । तस्मात तदुपासनविधानाय आह— भूमिर न्तरिक्ष चौरित्येतानि अष्टावक्षराणि, अष्टाक्षरम् अष्टावक्ष राणि यस्य तत् इदमष्टाक्षरम्, ह वै प्रसिद्धावद्योतकौ, एक प्रथमम्, गायत्रये गायत्रया, पदम्, यकारेणैन अष्टत्वपूर णम्। एतत् उ ह एव एतदेव अस्या गायत्र्या पद पाद प्रथम भूम्यादिस्रक्षण त्रैस्नाक्यात्मा, अष्टाक्षरत्वसामान्यात्। एवम् एतत् त्रेलोक्यात्मक गायत्र्या प्रथम पद या वेद, तस्यैतत्फलम् — स विद्वान् यावितंकचित् एषु त्रिषु छोकेषु जेतव्यम्, तावत्सर्वे ह जयति, य अस्यै एतदव पद वेद ॥

ऋचो यजूर्षि सामानीत्यष्टावक्षरा ण्यष्टाक्षरप् ह वा एक गायत्र्ये पद्मेतदु हैवास्या एतत्स यावतीय त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्रा एतदेव पद वेद ॥ तथा ऋच यजूषि सामानीति त्रयीविद्यानामाक्षराणि एतान्यिप अष्टावव, तथैव अष्टाक्षर ह वै एक गायज्यै पद द्वितीयम्, एतत् उ ह एव अस्या एतत् ऋग्यजु सामलक्षणम् भष्टाक्षरत्वसामान्यादेव । स यावती इय त्रयी विद्या त्रय्या विद्यया यावत्फलजातम् आप्यते, तावत् ह जयति, योऽस्या एतत् गायज्या त्रैविद्यलक्षण पद वेद ॥

प्राणोऽपानो व्यान इस्रष्टावक्षराण्यष्टा क्षर र ह वा एक गायव्ये पदमेतदु हैवा-स्या एतत्स यावदिद् प्राणि तावद्ध ज यति योऽस्या एतदेव पद वेदाथास्या ए तदेव तुरीय दर्शत पद परोरजा य एष तपति यत्ने चतुर्थ तत्तुरीयं दर्शत पद मिति दहरा इव ह्येष परोरजा इति स वैम्र ह्येष रज उपर्युपरि तपस्येव र हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेव पद वेद ॥ ३॥

तथा प्राण अपान व्यान एतान्यपि प्राणाद्यभिधाना श्रराणि अष्टौ, तच गायत्र्यास्तृतीय पद्म्, यावदिद् प्राणि जातम्, तावत् ह जयति, योऽस्या एतदेव गायत्र्यास्तृतीय पद

वेद। अथ अनन्तर गायज्यास्त्रिपदाया शब्दात्मिकायास्तुरीय पद्मुच्यते अभिधेयभूतम्, अस्या प्रकृताया गायच्या एत देव वक्ष्यमाण तुरीय दर्शत पद परोरजा य एष तपति, तुरीयमिलादिवाक्यपदार्थं स्वयमेव व्याच्छे श्रुति -- यद्वै चतुर्थे प्रसिद्ध छोके, तदिह तुरीयशब्देनाभिधीयते, दर्शत पदमिलास्य कोऽर्थ इत्युच्यते— दहशे इव हर्यते इव हि एष मण्डलान्तर्गत पुरुष , अतो दर्शत पदमुन्यते, परो रजा इसस्य पदस्य कोऽर्थ इत्युच्यते -- सर्वे समस्तम् उ हि एव एव मण्डलस्थ पुरुष रज रजोजात समस्त लोकिम त्यर्थ , उपर्युपरि आधिपत्यभावेन सर्व छोक रजोजात तपति, उपर्युपरीति वीप्सा सर्वेळोकाधिपसरयापनाथी, ननु सर्वशब्देनैव सिद्धत्वात् वीप्सा अनर्थिका- नैष दोष , येषाम् उपरिष्टात् सविता दृश्यते तद्विषय एव सर्वशब्द स्यादित्याश्रङ्कानिवृत्त्यर्था वीप्सा, 'ये चामुष्मात्पराश्वो लो कास्तेषा चेष्टे देवकामाना च ' इति श्रुत्यन्तरात्, तस्मात् सर्वा वरोधार्था वीप्सा, यथा असौ सविता सर्वाधिपत्यस्य णया श्रिया यशसा च ख्यात्मा तपति, एव हैव श्रिया यशसा च तपति, योऽस्या एतदेव तुरीय दर्शत पद वेद ॥

## सैषा गायत्र्येतिस्य स्तुरीये दर्शते पदे

परोरजिस प्रतिष्ठिता तद्वै तत्सत्ये प्रति ष्ठित चक्षुर्वे सत्य चक्षुर्हि वै सत्य तस्मा चिद्दानीं द्वौ विवद्मानावेयातामहमद् शीमहमश्रीषमिति य एव ब्र्यादहमदशी मिति तस्मा एव श्रद्दध्याम तद्वै तत्सत्य बले प्रतिष्ठित प्राणों वै बल तत्प्राणे प्र तिष्ठित तस्मादाहुर्वल सत्यादोगीय इ खेवम्बेषा गायत्र्यध्यात्म प्रतिष्ठिता सा हैषा गया ५स्तन्ने प्राणा वै गयास्तत्वा णा ५ स्तत्रे तचद्गया ५ स्तत्रे तसाद्गायत्री नाम स यामेवासू सावित्रीमन्वाहैषैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणाःस्त्रा यते ॥ ४॥

सैषा जिपदा उक्ता या बैळोक्यत्रैविद्यप्राणलक्षणा गायत्री एतस्मिन् चतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता, मूर्तामूर्तरसत्वात् आदिसस्य, रसापाये हि वस्तु नीरसम् अप्रतिष्ठित भवति, यथा काष्ट्रादि दग्धसारम्, तद्वत्, तथा

मूर्तीमूर्तीत्मक जगत् त्रिपदा गायत्री आदित्ये प्रतिष्ठिता तद्र सत्वात् सह त्रिभि पाँदै , तद्वै तुरीय पद सत्ये प्रतिष्ठि तम्, किं पुन तत् सत्यमित्युच्यते— चक्कुर्वे सत्यम्। कथ चक्षु सत्यमित्याह— प्रसिद्धमेतत् , चक्षु हिं वै सत्यम्। कथ प्रसिद्धतेत्याह-तस्मात्-यत् यदि इदानीमेव द्वौ विवद मानौ विरुद्ध वदमानौ एयाताम् आगच्छेयाताम्, अहम् अदर्श दृष्टवानस्मीति अन्य आह् , अह्म् अश्रीषम्— त्वया द्दष्ट न तथा तद्वस्त्वित, तयो य एव **ब्र्**यात्-अहमद्राक्षमिति, तस्मै एव श्रह्ध्याम, न पुन य ब्र्यात् अहमश्रौषमिति, श्रोतु मृषा श्रवणमि सभ वति, न तु चक्षुषो युषा दर्शनम्, तस्मात् न अ श्रीषमित्युक्तवते श्रद्दध्याम, तस्मात् सत्यप्रतिपत्तिहेतु त्वात् सत्य चक्षु , तस्मिन सत्ये चक्षुषि सह त्रिभि इतरै पादै तुरीय पद प्रतिष्ठितमित्यर्थ । उक्त च 'स आदित्य किस्मिन्प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति । तद्वै तुरीयपदाश्रय सत्य बले प्रतिष्ठितम्, किं पुन तत् बलमित्याह् - प्राणो वै बळम् , तस्मिन्प्राणे बळे प्रतिष्ठित सत्यम् । तथा चोक्तम्—' सूत्रे तदोत च प्रोत च ' इति । यस्मात् बल्ले सत्य प्रतिष्ठितम्, तस्मादाहु - बळ सत्यादोगीय ओजीय ओजस्तरमित्यर्थ ,

छोकेऽपि यस्मिन्हि यदाश्रित भवति, तस्मादाश्रितात् आश्र-यस्य बळवत्तरत्व प्रसिद्धम्, न हि दुबल बळवत कचित् आश्रयभूत दृष्टम् , एव उक्तन्यायेन उ एषा गायत्री अध्या त्मम् अध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता, सैषा गायत्री प्राण , अतो गायत्र्या जगत्प्रतिष्ठितम् , यस्मिन्प्राण सर्वे देवा एक भवन्ति, सर्वे वेदा, कर्माणि फल च, सैव गायत्री प्राणरूपा सती जगत आत्मा। सा ह एषा गयान् तन्ने त्रातवती, के पुनर्ग या 2 प्राणा वागादय वै गया , शब्दकरणात् , तान् तत्रे सैषा गायत्री। तत् तत्र यत् यस्मात् गयान् तत्रे, तस्मात् गायत्री नाम, गयत्राणात् गायत्नीति प्रथिता । स आचाय उपनीय माणवकमष्टवर्षे यामेव अमू गायत्री सावित्री सवित्रदेवता काम् अन्वाह् पच्छ अर्धर्चश समस्ता च, एपैव स सा क्षात् प्राण जगत आत्मा माणवकाय समर्पिता इह इदानीं व्याख्याता, नान्या, स आचार्य यसी माणवकाय अन्वाह अनुवक्ति, तस्य माणवकस्य गयान् प्राणान् त्रायते नरका दिपतनात् ॥

ता १ हैतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वा द्वर्षागनुष्टुबेतद्वाचमनुत्रूम इति न तथा कुर्योद्गायत्रीमेव सावित्रीमनुत्रूयाचदि ह

### वा अप्येवविद्वह्निव प्रतिगृह्णाति न हैव तद्गायत्र्या एकचन पद प्रति ॥ ५ ॥

तामेता सावित्री ह एके शाखिन अनुष्टुभम् अनुष्टुप्त
भवाम् अनुष्टुप्छन्दस्काम् अन्वाहुरुपनीताय । तदिभिन्नाय
माह— वाक् अनुष्टुप्, वाक्च शरीरे सरस्वती, तामेव हि
वाच सरस्वती माणवकायानुत्रम् इत्यतद्वदन्त । न तथा
कुर्यात् न तथा विद्यात्, यत् ते आहु मृषेव तत्,
किं तर्हि गायत्रीमेव सावित्रीमनुत्र्यात्, कस्मात् १ य
सात् प्राणो गायत्रीत्युक्तम्, प्राणे एके, वाक्च सरस्वती
च अन्ये च प्राणा सर्व माणवकाय समर्पित भवति । किं
चेद प्रासिक्तकमुक्त्वा गायत्रीविद स्तौति— यदि ह वै अपि
एववित् बह्विन— न हि तस्य सर्वोक्षनो बहु नामास्ति किं
चित्, सवात्मकत्वाद्विदुष — प्रतिगृह्णाति, न हैव तत् प्रति
प्रह्जात गायत्र्या एकचन एकमिप पद प्रति पर्याप्तम् ॥

स य इमार्श्विश्लोकान्पूर्णान्प्रतिगृ-ह्वीयात्सोऽस्या एतत्प्रथम पदमाप्नुयादथ यावतीय त्रयी विद्या यस्तावत्प्रतिगृह्वी-यात्सोऽस्या एतद्दितीय पदमाप्नुयादथ यावदिद प्राणि यस्तावत्प्रतिगृह्वीयात्सो- र्शयति— अथ अस्या एतदेव तुरीय दर्शत पद परोरजा य एष तपति, यदौतत् नैव केनचन केनचिदपि प्रतिमहेण आप्य नैव प्राप्यमित्यर्थ, यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि, एतान्यपि नैव आप्यानि केनचित्, करुपयित्वा एवमुक्तम्, परमाथत कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णीयात् त्रैछोक्यादिसमम्। तस्मात् गायत्री एवप्रकारा उपास्येत्यर्थ।।

तस्या उपस्थान गायत्र्यस्येकपदी द्वि-पदी त्रिपदी चतुष्पचपदिस न हि पच-से । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति य द्वि-ष्यादसावस्य कामो मा समृद्धीति वा न हैवास्य स काम' समृध्यते यस्या एवसु-पतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥ ७॥

तस्या उपस्थानम् – तस्या गायज्या उपस्थानम् उपेस स्थान नमस्करणम् अनेन मन्त्रेण । कोऽसौ मन्त्र इसाह— हे गायित्र असि भगसि त्रैलोक्यपादेन एकपदी, त्रयीविद्या-रूपेण द्वितीयेन द्विपदी, प्राणादिना तृतीयेन त्रिपद्यसि, च तुर्थेन तुरीयेण चतुष्पद्यमि, एव चतुर्भि पादै उपासकै पद्यसे ज्ञायसे, अत पर परेण निरुपाधिकेन स्वेन आत्मना अपद्सि— अविद्यमान पद यस्यास्तव, येन पद्यसे— सा त्वम् अपत् असि, यस्मात् न हि पद्यसे, नेति नेत्यात्मत्वात् । अतो व्यवहारविषयाय नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे। असौ शत्रु पाप्मा त्वत्प्राप्तिविष्ठकर, अद तत् आ तमन कार्य यत् त्वत्प्राप्तिविष्ठकत्त्वम्, मा प्रापत् मैव प्राप्तो तु, इति शब्दा मन्नपरिसमास्यर्थे, य द्विष्यात् य प्रति द्वष कुर्यात् स्वय विद्वान्, त प्रति अनेनोपस्थानम्, असौ शत्रु अमुकनामेति नाम गृह्णीयात्, अम्मै यज्ञदत्ताय अभिप्रेत काम मा समृद्धि समृद्धि मा प्राप्तोत्विति वा उपतिष्ठतं, न हैवास्मै देवदत्ताय स काम समृध्यते, कस्मै य यस्मै एवमुपतिष्ठते। अह अद देवदत्ताभिषेत प्राप्तिति वा उपतिष्ठते। असावदो मा प्रापदित्यादित्रयाणा मन्त्रपदाना यथाकाम विकल्प ॥

एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्व तराश्विमुवाच यन्नु हो तद्गायत्रीविद्ब्र्था अथ कथ इस्तीभूतो वहसीति मुख रहा स्याः सम्रापन विदांचकारेति होवाच त स्या अग्निरेव मुख यदि ह वा अपि बह्वि वाग्नावभ्याद्घति सर्वेमेव तत्सद्हत्येव र हैवैवविद्याप बह्विव पाप कुरुते सर्वे

#### मेव तत्सप्साय शुद्ध पूर्तोऽजरोऽमृतः सभवति॥८॥

गायत्र्या मुखविधानाय अर्थवाद उच्यते- एतत् ह किल वे सार्यते, तत् तत्र गायत्रीविज्ञानविषये, जनको वैदे ह, बुडिलो नामत, अश्वतराश्वस्थापत्यम् आश्वतराश्वि, त किळ उक्तवान्, यत् नु इति वितर्के, हो अहो इखेतत्, तत् यत् त्व गायत्रीविद्वूया , गायत्रीविद्स्मीति यद्व्या , कि मिद तस्य वचसोऽननुरूपम्, अथ कथम्, यदि गायत्रीवित्, प्रतिप्रहदोषेण हस्तीभूतो वहसीति । स प्रत्याह राज्ञा स्मा रित — मुख गायत्र्या हि यस्मात् अस्या , हे सम्राट् , न विदाचकार न विज्ञातवानस्मि- इति होवाच, एकाङ्गविकल त्वात् गायत्रीविज्ञान मम अफल जातम्। शृणु तर्हि, तस्या गायज्या अभिरेव मुखम्, यदि ह वै अपि बह्विवेन्धनम् अभा वभ्याद्धति छौकिका , सर्वमेव तत्सद्ह्सेवेन्धनम् अग्नि -एव हैव एववित् गायज्या अग्निर्मुखमित्येव वेत्तीत्येववित् स्यात् स्वय गायत्र्यात्मा अग्निमुख सन् । यद्यपि बह्विव पाप कुरुते प्रतिम्रहादिदोषम् , तत्सर्वे पापजात सप्साय भक्षयि-त्वा शुद्ध अग्निवत् पूतश्च तस्मान्प्रतिग्रहदोषात् गायत्र्या-त्मा अजरोऽमृतश्च समवति ॥

इति पश्चमाध्यायस्य चतुर्दश ब्राह्मणम् ॥

#### पञ्चदश ब्राह्मणम् ॥

हिरण्मयेन पातेण सत्यक्षापिहित सु
खम्। तत्त्व पूषत्रपावृणु सत्यधमीय दृष्ट
ये। पूषत्रेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य च्यूह
रइमीन्। समूह तेजो यन्ते रूप कल्या
णतम तन्ते पद्यामि। योऽसावसौ पुरु
ष. सोऽहमस्मि। वायुरिनलमसृतमथेद
भस्मान्तर् शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर
कृतर्समर क्रतो स्मर कृतर्समर। अग्ने
नय सुपथा राये अस्मान्तिश्वानि देव
वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराण
मेनो भूयिष्ठां ते नमजक्ति विधेम॥ १॥

यो ज्ञानकर्मसमुचयकारी स अन्तकाले आदित्य प्राथ यति, अस्ति च प्रसङ्ग , गायत्र्यास्तुरीय पादो हि स , तदुपस्थान प्रकृतम् , अत स एव प्रार्थते । हिरण्मयेन क्योतिमयेन पात्रेण, यथा पात्रेण इष्ट वस्तु अपिधीयते, एव-मिद सत्याख्य बद्धा क्यातिर्भयेन मण्डलेनापिहितमिव अस माहितचेतसामदृद्यत्वात् , तदुच्यते— सत्यस्यापिहित मुख मुख्य स्वरूपम् , तत् अपिधान पात्रमिधानमिव दर्शन प्रतिबन्धकारणम् , तत् त्वम् , हे पूषन् , जगत पोषणात्पूषा स्रविता, अपावृणु अपावृत कुरु दर्शनप्रतिबन्धकारणमपनये त्यर्थ , सत्यधर्माय सत्य धर्मोऽस्य मम स्रोऽह सत्यधर्मा, तस्मै त्वदात्मभूतायेखर्थ , दृष्ट्ये दर्शनाय , पूषित्रयादीनि नामानि आमन्नणार्थानि सवितु , एकर्षे, एकस्वासावृषिश्र एकर्षि , दर्शनादृषि , स हि सर्वस्य जगत आत्मा चक्कुश्च सन् सर्वे पश्यति , एको वा गच्छतीत्येकर्षि , 'सूर्य एकाकी चरति 'इति मन्त्रवर्णात्, यम, सर्वि हि जगत सयमन त्वत्कृतम्, सूर्य, सुषु ईरयते रसान् रदमीन् प्राणान् धियो वा जगत इति, प्राजापत्य, प्रजापतेरीश्वरस्यापत्य हिरण्यग भैस्य वा, हे प्राजापत्य, व्यूह विगमय रक्षीन्, समूह सक्षिप आत्मनस्तेज , येनाह शक्तुया द्रष्टुम् , तेजसा ह्यप-इतदृष्टि न शक्तुया त्वत्स्वरूपमध्वसा द्रष्टुम्, विद्योतन इव रूपाणाम्, अत उपसहर तेज , यत् ते तव रूप सर्वकस्या णानामतिशयेन कर्याण कर्याणतमम्, तत् ते तव पश्यामि पर्यामो वयम् , वचनव्यत्ययेन । याऽसौ भूभुव स्वव्योहृत्य वयव पुरुष , पुरुषाकृतित्वात्पुरुष , सोऽहमस्मि भवामि , ' अहरहम् ' इति च उपनिषद उक्तत्वादादित्यचाक्षुषयो तदे वेद परामृद्यत , सोऽहमस्म्यमृतमिति सबन्ध , ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते, शरीरस्थो य प्राणो वायु स अनिल बाह्य वायुमेव प्रतिगच्छतु, तथा अन्या देवता स्वास्ताप्र

कुर्ति गच्छन्तु, अथ इदमपि भस्मान्त सत् पृथिवीं यातु शरीरम् । अथेदानीम् आत्मन सकरपभूता मनसि व्यवस्थि ताम अग्निदेवता प्रार्थयते — अ कता, ओमिति कता इति च सनोधनार्थावेव, ओंकारप्रतीकत्वात् ओम्, मनोमयत्वाच कतु, हे ॐ, हे कता, स्मर स्मतव्यम्, अन्तकाले हि त्व त्स्मरणवशात् इष्टा गति पाष्यते, अत प्रार्थ्यते-यत् मया कृतम्, तत् स्मर, पुनरुक्ति आदरार्था। किंच हे अमे, नय प्रापय, सुपथा शोभनेन मार्गेण, राये धनाय कर्मफलप्राप्तये इत्यथ , न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्तियुक्तेन, किं तर्हि शुक्ठे नैव सुपथा, अस्मान् विश्वानि सर्वाणि, हे देव, वयुनानि प्रज्ञा नानि सर्वप्राणिना विद्वान् , किंच युयोधि अपनय वियोजय अस्मत् अस्मत्त , जुहुराण क्वटिलम् , एन पाप पापजात सर्वम्, तेन पापेन वियुक्ता वयम् एष्याम उत्तरेण पथा त्व स्रसादात्, किं तु वय तुभ्यम् परिचर्या कर्तु न शक्तुम , भूयिष्ठा बहुतमा ते तुभ्य नमडक्ति नमस्कारवचन विधेम न मस्कारोक्खा परिचरेमेखर्थ , अन्यत्कर्तुमशक्ता सन्त इति ॥

> इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदश ब्राह्मणम् ॥ इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोवि दमगव त्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ बृहद्दारण्यकोपनिषद्भाष्ये पश्चमोऽध्याय ॥



# षष्ठोऽध्यायः ॥

अँ यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद् ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च खाना भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च खाना भवत्यपि च येषा बुभूषति य एव वेद् ॥

ॐ प्राणो गायत्रीत्युक्तम् । कस्मात्युन कारणात् प्राण
भाव गायत्र्या , न पुनर्वागादिभाव इति, यस्मात् व्येष्ठश्च
श्रेष्ठश्च प्राण , न वागाद्यो व्येष्ठधश्रेष्ठयभाज , कथ व्ये
ष्ठत्व श्रेष्ठत्व च प्राणस्येति तिन्निर्दिधारियवया इद्मारभ्यते ।
अथवा उक्थयजु सामक्षत्रादिभावे प्राणस्येव उपासनमि
हितम् , सत्स्विप अन्येषु चक्षुरादिषु , तत्न हेतुमात्रामिह
आनन्तर्येण सबध्यते , न पुन पूर्वशेषता । विवक्षित तु
खिळत्वादस्य काण्डस्य पूर्वत्र यदनुक्त विशिष्ठफळ प्रा
णविषयमुपासन तद्वक्तव्यमिति । य कश्चित् , ह वे इत्य
वधारणार्थी , यो व्येष्ठश्चेष्ठगुण वक्ष्यमाण यो वेद असौ
भवत्येव व्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च , एव फळेन प्रलोमित सन्
प्रशाय अभिमुखीभूत , तस्मै चाह— प्राणो वे व्येष्ठश्च

फलम्, प्रतितिष्ठति समे, प्रतितिष्ठति दुर्गे, य एव वेदेति ॥

यो ह वै सपद वेद स रहास्मै पद्यते य काम कामयते श्रोत्र वै सपच्छोत्रे ही मे सर्वे वेदा अभिसपन्ना स रहास्मै प द्यते य काम कामयते य एव वेद ॥ ४॥

यो ह वै सपद वद, सपदुणयुक्त यो वेद, तस्य एतत्फ लम, अस्मै विदुषे सपद्यते ह, किम् १ य काम कामयते, स काम । कि पुन सपदुणकम् १ श्रोत्र वै सपत् । कथ पुन श्रोत्रस्य सपदुणत्विमित्युच्यते— श्रात्रे सित हि यस्मा त सर्वे वेदा अभिमपन्ना श्रोत्रेन्द्रियवतोऽध्येयत्वात् , वेद विहितकर्मायत्ताश्च कामा , तस्मात् श्रोत्र सपत् । अतो वि ज्ञानानुक्ष्प फल्प , स हास्मै पद्यते, य काम कामयते, य एव वेद ॥

यो ह वा आयतनं वेदायतन ५ खाना भवत्यायतन जनाना मनो वा आयतन मायतन ५ खानां भवत्यायतन जनाना य एव वेद ॥ ५ ॥

यो ह वा आयतन वेद, आयतनम् आश्रय, तत्यो

वेद, आयतन स्वाना भवति, आयतन जनानामन्येषामपि।
किं पुन तत् आयतनमित्युच्यते— मनो वे आयतनम्
भाश्रय इन्द्रियाणा विषयाणा च, मनभाश्रिता हि विषया
आत्मनो भोग्यत्व प्रतिपद्यन्ते, मन सकस्पवशानि च इन्द्रि याणि प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते च, अतो मन आयतनम् इन्द्रिया णाम्। अता दर्शनानुक्ष्येण फल्लम्, आयतन स्वाना भवति, आयतन जनानाम्, य एव वेद्।।

यो ह वै प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो वै प्रजातिः प्रजाय-ते ह प्रजया पशुभिर्य एव वेद ॥ ६॥

यो ह वै प्रजाति वेद, प्रजायते ह प्रजया पशुभिश्च स पन्नो भवति । रेतो वै प्रजाति , रेतसा प्रजननेन्द्रियसुपछ क्ष्यते । तद्विज्ञानानुरूप फलम् , प्रजायते ह प्रजया पशुभि , य एव वेद ॥

ते हेमे प्राणा अह् अग्रेयसे विवद्मा-ना ब्रह्म जग्मुस्तद्धोचु, को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्व उत्क्रान्त इद् श्रारीर पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति॥७॥ ते हेमे शाणा वागादय, अहश्रेयसे अह श्रेयानिह्येतस्मै प्रयोजनाय, विवदमाना विरुद्ध वदमाना, ब्रह्म जग्मु ब्रह्म गतवन्त, ब्रह्मशब्दवाच्य प्रजापतिम्, गत्वा च तद्धह्म ह उचु उक्तवन्त — क न अस्माक मध्ये, विभिष्ठ, कोऽस्माक मध्ये वसति च वासयति च । तद्धह्म ते पृष्ट सत् ह उवाच उक्तवत्— यस्मिन् व युष्माक मध्ये उत्कान्ते निर्गते शरीरात्, इद शरीर पूर्वस्मादतिशयेन पापीय पापतर मन्यते छोक, शरीर हि नाम अनेकाशुचिसघातत्वात् जीवतोऽपि पापमेव, ततोऽपि कष्टतर यस्मिन् उत्कान्ते भवति, वैराग्यार्थमिद्मुच्यते— पापीय इति, स व युष्माक मध्ये वसिष्ठो भविष्यति। जानन्नपि वसिष्ठ प्रजापति नोवाच अय वसिष्ठ इति इतरे-षाम् अप्रियपरिहाराय।।

वाग्घोचन्नाम सा सवत्सर प्रोष्याग त्योवाच कथमदाकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथाकला अवदन्तो वाचा प्राण न्तः प्राणेन पद्यन्तश्रश्लुषा ग्रुण्वन्तः श्रो त्रेण विद्वार्सो मनसा प्रजायमाना रेत सैवमजीविष्मेति प्रविवेदा ह वाक् ॥ ८॥

ते एवसुक्ता ब्रह्मणा प्राणा आत्मनो वीर्यपरीक्षणाय क्रमेण उचक्रमु । तत्र वागेव प्रथम ह अस्मात् शरीरात् उचकाम उत्क्रान्तवती, सा चोत्क्रम्य, सवत्सर प्रोध्य प्रो विता भूत्वा, पुनरागत्योवाच- कथम् अशकत शक्तवन्त यूयम्, मद्दते मा विना, जीवितुमिति। त एवमुक्ता उच्च — यथा लोके अकला मुका, अवदन्त वाचा, प्राणन्त प्राणनव्यापार कुर्वन्त प्राणेन, पश्यन्त दर्शन ट्यापार चक्क्षुषा कुर्वन्त , तथा शृण्वन्त श्रोत्रेण, विद्वास मनसा कार्याकार्यादिविषयम्, प्रजायमाना रेतसा पुत्रान् इत्पाद्यन्त , एवमजीविष्म वयम् — इत्येव प्राणी द्त्तो त्तरा वाक् आत्मन अस्मिन् अवसिष्ठत्व बुद्धा, प्रविवेश ह वाक्॥

चक्षुर्होचकाम तत्सवत्सर प्रोष्या-गत्योवाच कथमशकत मदते जीवितुमि-ति ते होचुर्यथान्धा अपरयन्तश्रक्षुषा प्रा-णन्तः प्राणेन बद्न्तो वाचा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण विद्या स्तो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह चथुः ॥

s b u iii 5

श्रोत्र हो बकाम तत्सवत्सर प्रोष्या-गत्योवाच कथमशकत महते जीवितुमि ति ते हो चुर्यथा बिधरा अश्रुण्वन्तः श्रो-श्रेण प्राणान्तः प्राणेन वदन्तो वाचा प श्यन्तश्रक्षुषा विद्वा सो मनसा प्रजाय-माना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १०॥

मनो होचकाम तत्सवत्सर प्रोष्या गत्योवाच कथमदाकत महते जीवितु-मिति ते होचुर्यथा सुग्धा अविद्वार्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पर्यन्तश्रक्षुषा श्रुण्वन्तः श्रोतेण प्रजा-यमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेदा ह मनः॥ ११॥

रेतो होचकाम तत्सवत्सर प्रोष्या गत्योवाच कथमशकत महते जीवितु मिति ते होचुर्यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन चद्नतो वाचा पर्यन्तश्रक्षुषा श्रुण्यन्तः श्रोत्रेण विद्वा ५सो मनसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२॥

तथा चक्षुर्होचकामेत्यादि पूर्ववत्। श्रोत्र मन प्रजाति रिति ॥

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महा सुहयः सैन्धवः पड्डीशशङ्कनसष्टहेदेव५ हैवेमान्याणान्सववह ते होचुमी भगव उत्ऋमीर्ने वै शक्ष्यामस्वदते जीवितुमिति तस्यो मे बर्लि कुरुतेति तथेति॥ १३॥

अथ इ प्राण उत्क्रमिष्यन् उत्क्रमण करिष्यन् , तदानीमेव स्वस्थानात्त्रचिता वागाद्य । किमिवेत्याह—यथा छोके, महाश्रासौ सुहयश्च महासुहय, शोभनो हय रुक्षणोपेत, महान् परिमाणत , सिन्धुदेशे भव सैन्धव अभिजनत , पद्वीशशक्रून् पादवनधनशक्रून् , पद्वीशाश्च ते शक्कवश्च तान् , सब्हेत् उचच्छेत् युगपदुत्वनेत् अश्वारोहे आरूढे परीक्ष-णाय, एव ह एव इमान् वागादीन् प्राणान् सववर्ह् उद्यत- वान् स्वस्थानात् भ्रशितवान् । ते वागाद्य ह ऊचु — हे भगव भगवन् मा उत्क्रमी , यसात् न वै शक्ष्याम त्वहते त्वा विना जीवितुमिति । यद्येव मम श्रेष्ठता विज्ञाता भवद्धि , अहमत्र श्रेष्ठ , तस्य उ मे मम बिं कर कुरुत कर प्रयच्छतेति । अय च प्राणसवाद कित्पत विदुष श्रेष्ठपरिक्षणप्रकारोपदेश , अनेन हि प्रकारेण विद्वान् को नु खळु अत्र श्रेष्ठ इति परीक्षण करोति , स एष परीक्षणप्रकार सवादभूत कथ्यते , न हि अन्यथा सह स्थकारिणा सताम् एषाम् अश्वसैव सवत्सरमात्रमेव एकैकस्थ निर्गमनादि उपपद्यते , तस्मात् विद्वानेव अनेन प्रकारेण विन्यायति वागादीना प्रधानबुभुत्सु उपासनाय , बिं प्रार्थिता सन्त प्राणा , तथेति प्रतिक्षातवन्त ॥

सा ह वागुवाच यद्वा अह वसिष्ठा स्मि त्व तद्वसिष्ठोऽसीति यद्वा अह प्रति ष्ठास्मि त्व तत्प्रतिष्ठोऽसीति चश्चुर्यद्वा अह सपद्स्मि त्व तत्सपद्सीति श्रोत्र यद्वा अहमायतनमस्मि त्व तदायतनम-सीति मनो यद्वा अह प्रजातिरस्मि त्व तत्प्रजातिरसीति रेतस्तस्यो मे किमन्नं

किं वास इति यदिद किंचाश्वभ्य आ कृ-मिभ्य आ कीटपतद्गेभ्यस्तत्तेऽस्रमापो वा-स इति न ह वा अस्यानन्न जग्ध भवति नानम्न प्रतिगृहीत य एवमेतद्नस्याम्न वेद तद्विद्वारस श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्खशित्वाचामन्खेतमेव तद्नम नम्रं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥

### इति प्रथम ब्राह्मणम् ॥

सा ह वाक् प्रथम बलिदानाय प्रयुक्ता ह किल खवाच उक्तवती- यत् वै अह वसिष्ठास्मि, यत् मम वसिष्ठत्वम् , तत् तवैव , तेन वसिष्ठगुणेन त्व तद्वसिष्ठोऽसीति । यत् वै अह प्रतिष्ठास्मि, त्व तत्प्रतिष्ठोऽसि, या मम प्रतिष्ठा सा त्व-मसीति चक्षु । समानम् अन्यत् । सपदायतनप्रजातित्वगु-णान् क्रमेण समर्पितवन्त । यद्येवम् , साधु बिंढं दत्तवन्तो भवन्त , ब्रुत- तस्य र मे एवगुणविशिष्टस्य किमन्नम्, किं वास इति , आहुरितरे- यदिद छोके किंच किंचित् अन्न नाम आ श्वभ्य आ कृमिभ्य आ कीटपतक्केभ्य ,यव श्वान कुम्यन कीटपतङ्गान च, तेन सह सर्वमेव यत्किचित प्राणिभिरद्यमानम् अन्नम् , तत्सर्वे तवान्नम् । सर्वे प्राणस्या न्नमिति दृष्टि अन्न विधीयते ॥

केचित्तु सर्वभक्षणे दोषाभाव वदन्ति प्राणान्नावद , तत् असत्, शास्त्रान्तरेण प्रतिषिद्धत्वात् । तेनास्य विकल्प इति चेत्, न, अविधायकत्वात् । न इ वा अस्यानम्र जग्ध भवतीति- सर्वे प्राणस्यान्नमित्येतस्य विज्ञानस्य विहितस्य स्तुत्यथमेतत्, तेनैकवाक्यतापत्ते , न तु शास्त्रान्तरविहितस्य बाधने सामर्थ्यम्, अन्यपरत्वादस्य। प्राणमात्तस्य सर्वमन्त्रम् इत्येतइर्शनम् इह विधित्सितम्, न तु सर्वे मक्षयेदिति। यत्तु सर्वभक्षण दोषाभावज्ञानम्, तत् मिध्यैव, प्रमाणाभा वात्। विदुष प्राणत्वात् सर्वान्नोपपत्ते सामध्यात् अदेश एवेति चेत्, न, अशेषात्रत्वानुपपत्ते , सत्य यद्यपि विद्वान् प्राण, येन कार्यकरणसघातेन विशिष्टस्य विद्वत्ता तेन कार्य-करणस्वातेन कुमिकीटदेवाद्यशेषाश्रमक्षण नोपपद्यते, तेन तत्र अशेषामभक्षणे दोषाभावज्ञापनमनर्थकम्, अप्राप्तत्वा दशेषात्रभक्षणदोषस्य । नतु प्राण सन् भक्षयत्येव कृमिकी टाद्यन्नमि , बाढम् , किंतु न तद्विषय प्रतिषधोऽस्ति , तस्मात्— दैवरक्त किंशुकम्— तत्र दोषाभाव , अत तदूर्वण दोषाभावज्ञापनमनर्थकम्, अप्राप्तत्वात् अशेषात्रभक्षणदोष

स्य। येन तु कार्यकरणसंघातसंबन्धेन प्रतिषेध क्रियते, तत्सवन्धेन तु इह नैव प्रतिप्रसंवोऽस्ति। तस्मात् तत्प्रतिषेधा तिक्रमे दोष एव स्यात्, अन्यविषयत्वात् 'न ह वै ' इलादे । न च ब्राह्मणादिशरीरस्य सर्वोद्यत्वर्शनमिह विधीयते, किंतु प्राणमात्रस्येव। यथा च सामान्येन सर्वोक्रस्य प्राणस्य किंचित् अन्नजात कस्यचित् जीवनहेतु, यथा विष विषज्ञ स्य क्रिमे, तदेव अन्यस्य प्राणान्नमिष सत् दृष्टमेव दोषमु त्पादयित सरणादिलक्षणम्— तथा सर्वोन्नस्यापि प्राणस्य प्रतिषद्धान्नभक्षणे ब्राह्मणत्वादिदेहसबन्धात् दोष एव स्या त् । तस्मात् मिध्याज्ञानमेव अभक्ष्यभक्षणे दोषामा वज्ञानम् ॥

आपो वास इति, आप भक्ष्यमाणा वास स्थानीया स्तव। अत्र च प्राणस्य आपो वास इयेत इर्शन विधीयते, न तु वास कार्ये आपो विनियोक्तु शक्या, तस्मात् यथा प्राप्ते अन्मक्षणे दर्शनमात्र कर्तव्यम्। न ह वै अस्य सर्व प्राणस्यात्रामित्येवविद अनत्रम् अनदनीय जग्ध भुक्त न भ वति ह, यद्यपि अनेन अनदनीय भुक्तम्, अदनीयमेव भुक्त स्यात्, न तु तत्कृतदोषेण छिप्यते— इत्येतत् विद्यास्तुतिरि त्यवोचाम। तथा न अनत्र प्रतिगृहीतम्, यद्यपि अप्रतिमाह्य इस्त्यादि प्रतिगृहीत स्यात् तद्पि अन्नमेव प्रतिग्रह्म प्रतिग्र हीत स्थात्, तत्रापि अप्रतिप्राह्मप्रतिप्रहद्रोषेण न लिप्यत इति स्तुत्यर्थमेव, य एवम् एतत् अनस्य प्राणस्य अन्न वेद, फल तु प्राणात्मभाव एव , न त्वेतत् फलाभिप्रायेण, किं तर्हि स्तुलभिप्रायेणेति । ननु एतदेव फल कस्मान्न भव ति १ न, प्राणात्मद्शिन प्राणात्मभाव एव फलम्, तत्र च प्राणात्मभूतस्य सर्वोत्मन अनद्नीयमपि आद्यमेव, तथा अप्रतिप्राद्यमपि प्रतिप्राद्यमेव- इति यथाप्राप्तमेव उपा-दाय विद्या स्तूयते, अतो नैव फलविधिसरूपता वाक्यस्य। यस्मात् आपोवास प्राणस्य, तस्मात् विद्वास त्राद्मणा श्रो त्रिया अधीतवेदा , अशिष्यन्त भोक्ष्यमाणा , आचामन्ति भप , अशित्वा आचामन्ति भुक्त्वा च उत्तरकालम् अप भक्षयन्ति, तत्र तवामाचामता कोऽभित्राय इत्याह-एतमे-वान प्राणम् अनम्र कुर्वन्तो मन्यन्ते, अस्ति चैतत्- यो यसी वासो ददाति, स तम् अनम् करोमीति हि मन्यते, प्राणस्य च आपो वास इति ह्युक्तम् । यद्प पिनामि तत्प्राणस्य वास्रो ददामि इति विज्ञान कर्तव्यमित्येवमर्थ-मेतत्। ननु भोक्ष्यमाण भुक्तवाश्च प्रयतो भविष्यामी त्याचामति . तत्र च प्राणस्यानप्रताकरणार्थत्वे च द्विकार्य

ता आचमनस्य स्यात्, न च कार्यद्वयम् आचमनस्य एकस्य युक्तम्, यदि प्रायत्यार्थम्, न अनम्रतार्थम्, अथ अनम्र तार्थम्, न प्रायत्यार्थम्, यस्मादेवम्, तस्मात् द्वितीयम् आ चमनान्तर प्राणस्यानप्रताकरणाय भवतु- न, क्रियाद्वि त्वोपपत्ते , द्वे ह्वेते क्रिये , भोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च यत् आचमन स्मृतिविद्दितम् , तत् प्रायत्यार्थे भवति क्रियामा त्रमेव, न तुतत्र प्रायत्य दर्शनादि अपेक्षते, तत्र च आचमनाङ्ग भूतास्वत्सु वासोविज्ञान प्राणस्य इतिकर्तव्यतया चोद्यते, न तु तस्मिन्कियमाणे आचमनस्य प्रायत्यार्थता बाध्यते, क्रियान्तरत्वादाचमनस्य । तस्मात् भोध्यमाणस्य भुक्तवतश्च यत् आचमनम्, तत्र आपो वास प्राणस्येति द्श्नमात्र विधीयते, अन्नाप्तत्वाद्न्यत ॥

इति षष्ठाध्यायस्य प्रथम ब्राह्मणम्॥



## द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

श्वेतकेतुई वा आरुणेय इसस्य सबन्ध । खिलाधिका रोऽयम् , तत्र यदनुक्त तदुच्यते । सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान कर्मसमुद्ययकारिणा अग्नेमीगयाचन कृतम्- अग्ने नय सुप थेति । तत्र अनेकेषा पथा सद्भाव मन्त्रेण सामर्थ्यात्प्रद र्शित , सुपथेति विशेषणात् । पन्थानश्च कृतविपाकप्रति पत्तिमार्गा, वक्ष्यति च 'यत्कुत्वा' इत्यादि। तत्र च कति कर्मविपाकप्रतिपत्तिमार्गा इति सर्वससारगत्युपसहारार्थोऽय मारम्भ - एतावती हि ससारगति, एतावान् कर्मणो विपाक स्वाभाविकस्य शास्त्रीयस्य च सविज्ञानस्येति । यद्यपि 'द्वया ह प्राजापत्या ' इत्यत्र स्वाभाविक पाप्मा सूचित, न च तस्येद् कार्यमिति विपाक प्रदर्शित, शा बीयस्यैव तु विपाक प्रदर्शित ज्यनात्मप्रतिपत्त्यन्तेन, ब्रह्मविद्यारम्भे तद्वैराग्यस्य विवक्षितत्वात् । तत्रापि केवलेन कर्मणा पितृछोक , विद्यया विद्यासयुक्तेन च कमणा देव लोक इत्युक्तम् । तत्र केन मार्गेण पितृलोक प्रतिपद्यते, केन वा देवलोकमिति नोक्तम्। तम इह खिलप्रकरणे अशेषतो वक्तव्यमित्यत आरभ्यते । अन्ते च सर्वोपसहार शास्त्र

स्येष्ट । अपि च एतावद्मृतत्वमित्युक्तम्, न कर्मण अमृत त्वाञ्चा अस्तीति च , तत्र हेतु नोक्त , तदर्थश्चायमारम्भ । यस्मात् इय कर्मणो गति, न नित्येऽमृतत्वे व्यापारो ऽस्ति, तस्मात् एतावदेवामृतत्वसाधनमिति सामध्यीत् हेतुत्व सपद्यते । अपि च उक्तमग्निहोत्रे— न त्वेवै तयोस्त्वमुक्त्रानित न गति न प्रतिष्ठा न तृप्ति न पुनरावृत्ति न लोक प्रत्युत्थायिन वेत्थेति, तत्र प्रति वचने 'ते वा एत आहुती हुते उत्कामत ' इत्या दिना आहुते कार्यमुक्तम्, तचैतत् कर्तु आहुति छक्षणस्य कर्मण फलम्, न हि कर्तारमनाश्रित्य आहुतिलक्षणस्य क र्भण खातन्त्रयेण उत्कान्त्यादिकार्यारम्भ उपपद्यते, कर्त्रथे त्वात्कर्मण कार्यारम्भस्य, साधनाश्रयत्वाच कर्मण, तत्र अग्निहोत्रस्तुत्यर्थत्वात् अग्निहोत्रस्यैव कार्यमित्युक्त षट् प्रकारमपि, इह तु तदेव कर्तु फलमित्युपदिश्यते षट्प्रका रमपि, कर्मफलविज्ञानस्य विवक्षितत्वात्। तद्वारेण च पञ्चा ग्निद्शनम् इह उत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधान विधित्सितम् । एवम् , अशेषससारगत्युपसहार , कर्मकाण्डस्य एषा निष्ठा-इत्येतद्वय दिद्शीयषु आख्यायिका प्रणयति ॥

### श्वेतकेतुई वा आइणेय' पश्चालानां

परिषद्माजगाम स आजगाम जैवलि प्रवाहण परिचारयमाण तमुद्दिश्याभ्यु वाद् कुमारा ३ इति स भो ३ इति प्रति शुश्रावानुशिष्टोऽन्वसि पित्रेलोमिति हो-वाच ॥ १ ॥

श्वेतकेतु नामत , अरुणस्यापत्यम् आरुणि , तस्याप त्यम् आरुणेय , ह शब्द ऐतिह्यार्थ , वै निश्चयार्थ , पित्रा अनुशिष्ट सन आत्मनो यश प्रथनाय पश्चालाना परिषद् माजगाम , पश्चाला प्रसिद्धा , तेषा परिषदमागत्य, जि त्वा, राक्षोऽपि परिषद जेष्यामीति गर्नेण स आजगाम , जीवलस्यापत्य जैवलिं पश्चालराज प्रवाहणनामान स्वश्वत्य परिचारयमाणम् आत्मन परिचरण कारयन्तमित्येतत् , स राजा पूर्वमेव तस्य विद्याभिमानगर्व श्रुत्वा, विनेतन्योऽय-मिति मत्वा, तमुदिश्च उत्प्रेश्च आगतमात्रमेव अभ्युवाद अभ्युक्तवान् , कुमारा ३ इति सबोध्य , भत्सेनाथां श्रुति । एवमुक्त स प्रतिशुश्राव— भो ३ इति । भो ३ इति अप्रति-रूपमपि क्षत्रिय प्रति उक्तवान् कुद्ध सन् । अनुशिष्ट अनु शासितोऽसि भवसि कि पित्रा— इत्युवाच राजा । प्रत्याह इतर —ओमिति, बाढमनुशिष्टोऽस्मि, एच्छ यदि सश्चयस्ते ॥

वेत्थ यथेमा प्रजा प्रयत्यो विप्रति पद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथे-म लोक पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवो-वाच वेत्थो यथासौ लोक एव बहुमि पुन' पुनः प्रयाद्भिने सपूर्यता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्या ५ हुता-यामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय व-दन्ती ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो देव यानस्य वा पथः प्रतिपद पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयान वा पन्थान प्रतिपद्यन्ते पितृयाण वापि हि न ऋषेर्वच श्रुत हे सृती अश्रुणव पितृणामह देवानामुत मलीना ताभ्यामिद विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितर मातर चेति नाहमत एकचन वेदेति होवाच ॥ २ ॥

यद्येवम्, वेत्थ विजानासि किम्, यथा येन प्रकारेण इमा प्रजा प्रसिद्धा, प्रयस स्नियमाणा, विप्रतिपद्यन्ता३ इति विप्रतिपद्यन्ते, विचारणार्था प्रुति, समानेन मार्गेण गच्छन्तीना मागद्वैविध्य यस भवति, तत्र काश्चित्प्रजा अन्येन मार्गेण गन्छन्ति काश्चिदन्येनेति विप्रतिपत्ति , यथा ता प्रजा विप्रतिपद्यन्ते, तत् किं वेत्थेत्यर्थ । नेति होबाच इतर । तर्हि वेत्थ उ यथा इम लोक पुन आपच न्ता३ इति, पुनरापद्यन्ते, यथा पुनरागच्छन्ति इस छोकम्। नेति हैवोवाच श्वेतकेतु । वेत्थ उ यथा असी छोक एव प्रसिद्धेन न्यायेन पुन पुनरसकृत् प्रयद्भि स्रियमाणै यथा येन प्रकारेण न सपूर्यता३ इति, न सपूर्यतेऽसौ लोक , तर्तिक वेत्थ । नेति हैवोवाच । वेत्थ उ यतिश्या यत्सख्याकायाम आहुत्याम् आहुतौ हुतायम् आप पुरुषवाच , पुरुषस्य या वाक् सैव यासा वाक्, ता पुरुषवाची भूत्वा पुरुषशब्द वाच्या वा भूत्वा, यदा पुरुषाकारपरिणता, तदा पुरुष वाचो भवन्ति, समुत्थाय सम्यगुत्थाय उद्भाता सत्य वदन्ती३ इति । नेति हैवोबाच । यद्येव वेत्थ उ देव यानस्य पथो मार्गस्य प्रतिपदम् , प्रतिपद्यते येन सा प्रति पत् ता प्रतिपदम्, पितृयाणस्य वा प्रतिपदम्, प्रतिपच्छ ब्द्वाच्यमर्थमाह- यत्कर्म कृत्वा यथाविशिष्ट कर्म कृत्वे त्यर्थ , देवयान वा पन्थान मार्ग प्रतिपद्यन्ते, पितृयाण वा यत्कर्म कृत्वा प्रतिपद्यन्ते, तत्कर्म प्रतिपद्यच्यते , ता प्रतिपद् किं वेत्थ, देवलोकपितृलोकप्रतिपत्तिसाधन किं वेत्थेत्यर्थ । अप्यत्र अस्यार्थस्य प्रकाशकम् ऋषे मञ्जस्य वच वाक्यम् न श्रुतमस्ति, मन्नोऽपि अस्यार्थस्य प्रकाशको विद्यत इस-र्थ । कोऽसौ मन्त्र इत्युच्यते— हे सृती ह्रौ मार्गावश्रुणव श्रुतवानस्मि , तयो एका पितृणा प्रापिका पितृछोकसबद्धा , तया सुद्या पितृकोक प्राप्नोतीत्यर्थ . अहमशृणविमिति व्य वहितेन सबन्ध , देवानाम् उत अपि देवाना सबन्धिनी अन्या, देवान्त्रापयति सा । के पुन डभाभ्या सृतिभ्या पितृन् देवाश्च गच्छन्तीत्युच्यते- उत अपि मर्साना म नुष्याणा सबन्धिन्यौ , मनुष्या एव हि सृतिभ्या गच्छन्ती त्यर्थ । ताभ्या स्नतिभ्याम् इदः विश्व समस्तम् एजत् ग च्छत् समेति सगच्छते। ते च द्वे सृती यदन्तरा ययो रन्तरा यदन्तरा, पितर मातर च, मातापित्रो अन्तरा मध्ये इत्यथ । की तौ मातापितरौ <sup>१</sup> चावापृथिव्यौ अण्डकपाले, 'इय वै माता असौ पिता' इति हि व्याख्यात ब्राह्मणेन। अण्डकपाळयोर्मध्ये ससार्विषये एव एते सती, न आस-न्तिकामृतत्वगमनाय । इतर आह— न अहम् अत अ स्मात् प्रश्नसमुद्यात् एकचन एकमपि प्रश्नम्, न वेद, नाह वेदेति होवाच श्वेतकेत ॥

अथैन वसत्योपमन्त्रयाचकेऽनादृत्य व सितं कुमारः प्रदुद्राव स आजगाम पि-तर त होवाचेति वाव किल नो भवा-न्पुरानुशिष्टानवोच इति कथ सुमेध इति पश्च मा प्रश्नान्राजन्यबन्धुरप्राक्षी-स्तो नैकचन वेदेति कतमे त इतीम इति इ प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३॥

अथ अनन्तरम् अपनीय विद्याभिमानगर्वम् एन प्रकृत श्वेतकेतुम्, वसत्या वसतिप्रयोजनेन उपमश्रयाचके, इह वसन्तु भवन्त, पाद्यमध्ये च आनीयताम्— इत्युपमन्त्रण कृतवानराजा। अनादत्य ता वसतिं कुमार श्वेतकेतु प्रदु-द्राव प्रतिगतवान् पितर प्रति। स च आजगाम पितरम्, आगत्य च उवाच तम्, कथिमिति— वाव किछ एव किछ, न अस्मान् भवान् पुरा समावर्तनकाछे अनुशिष्टान् सर्वामि विद्याभि अवोच अवोचित्ति। सोपाछम्भ पुत्रस्य वच श्रुत्वा आह पिता— कथ केन प्रकारेण तव दु खमुपजातम्, हे सुमेध, शोभना मेधा यस्येति सुमेधा। श्रुणु, मम यथा वृत्तम्, पश्च पश्चसङ्याकान् प्रश्नान् मा मा राजन्यवन्धु राजन्या बन्धवो यस्येति, परिभववचनमेतत् राजन्यबन्धु
रिति, अप्राक्षीत् पृष्टवान्, तत तस्मात् न एकचन एकमिप
न वेद न विज्ञातवानस्मि। कतमे ते राज्ञा पृष्टा प्रशा इति
पित्रा उक्त पुत्र 'इमे ते' इति ह प्रतीकानि मुखानि
प्रशानाम् उदाजहार उदाहृतवान् ॥

स होवाच तथा नस्त्व तात जानीथा
यथा यदह किच वेद सर्वमह तसुभ्यमवोच प्रेहि तु तन्न प्रतील ब्रह्मचर्य वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आ
जगाम गौतमो यत प्रवाहणस्य जैवले
रास तस्मा आसनमाहृत्योदकमाहारयांचकाराथ हास्मा अर्घ्य चकार त दोवाच वर भगवते गौतमाय दश्च इति ॥

स होवाच पिता पुत्र कुद्धसुपशमयन्—तथा तेन प्रकारेण न असान् त्वम्, हे तात वत्स, जानीथा गृह्वीथा, यथा यद्ह किंच विज्ञानजात वेद सर्व तत् तुभ्यम् अवोचम् इत्येव जानीथा, कोऽन्यो मम प्रियत्तरोऽस्ति त्वत्त, यद्थे रिक्षच्ये, अहमपि एतत् न जानामि, यत् राज्ञा पृष्टम्, तस्मात् प्रेहि आगच्छ, तत्र प्रतीत्य गत्वा राक्कि व्रक्षचर्य वत्स्यावो विद्यार्थमिति। स आह्- भवानेव गच्छित्विति, नाह तस्य गुख निरीक्षितुमुत्सहे। स आजगाम, गौतम गोत्रतो गौतम, आरुणि, यह प्रवाहणस्य जैवळेरास आस नम् आस्थायिका, षष्ठीद्वय प्रथमास्थाने, तस्मै गौतमाय आगताय आसनम् अनुरूपम् आहृत्य उदक मृत्येराहारया- चकार, अथ ह अस्मै अर्घ्य पुरोधसा कृतवान् मन्त्रवत्, मधुपर्के च। कृत्वा चैव पूजा त होवाच- वर भगवते गौतमाय तुभ्य दद्दा इति गोश्वादिळक्षणम्।।

## स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो या तु कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता मे ब्र्हीति॥५॥

स होवाच गौतम — प्रतिकात मे मम एव वर त्वया, अस्या प्रतिकाया रहीकुर आत्मानम्, या तु वाच कुमा-रस्य मम पुत्रस्य अन्ते समीपे वाचमभाषथा प्रश्नरूपाम्, तामेव मे बृहि, स एव नो वर इति ॥

स होवाच दैवेषु वै गौतम तहरेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥ ६॥ स होवाच राजा— दैवेषु वरेषु तद्दे गौतम, यत् त्व प्रार्थयसे, मानुषाणामन्यतम प्रार्थय वरम् ॥

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्य-स्यापात्त गोअश्वाना दासीनां प्रवाराणा परिदानस्य मा नो भवान्बहोरनन्त-स्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स वै गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यह भव-न्तमिति वाचा ह सोव पूर्व उपयन्ति स होपायनकीर्लोवास ॥ ७॥

स होवाच गौतम — भवतापि विज्ञायते ह ममास्ति स , न तेन प्रार्थितेन कृत्य मम, य त्व दित्सिस मानुष व रम्, यस्मात् ममाप्यस्ति हिरण्यस्य प्रभूतस्य अपात्त प्राप्तम्, गोअश्वानाम् अपात्तमस्तीति सर्वत्रानुषङ्ग , दासीनाम्, प्र वाराणा परिवाराणाम्, परिधानस्य च, न च यत् मम विद्यमानम्, तत् त्वत्त प्रार्थनीयम्, त्वया वा देयम्, प्रति ज्ञातश्च वर त्वया, त्वमेव जानीषे, यदत्र युक्तम्, प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति, मम पुन अयमभिप्राय — मा भूत् न अ स्मान् अभि, अस्मानेव केवलान्प्रति, भवान् सर्वेत्र वदान्यो भूत्वा, अवदान्यो मा भूत् कद्यों मा भूदित्यर्थ , बहो प्र
भूतस्य, अनन्तस्य अनन्तफलस्येत्येतत् , अपर्यन्तस्य अपिर
समाप्तिकस्य पुत्रपौत्रादिगामिकस्येत्येतत् , ईटशस्य वित्तस्य,
मा प्रत्येव केवलम् अदाता मा भूद्भवान् , न च अन्यत्र अदेयमस्ति भवत । एवमुक्त आह—स त्व वे हे गौतम तीर्थेन
न्यायेन शास्त्रविहितेन विद्या मत्त इन्छासे इच्छ अन्वापुम् , इत्युक्तो गौतम आह— उपैमि उपगच्छामि शिष्यत्वेन अह भवन्तमिति । वाचा ह स्मैव किछ पूर्वे ब्राह्मणा
क्षत्रियान् विद्यार्थिन सन्त वैद्यान्वा, क्षत्रिया वा वे
दयान् आपिद उपयन्ति शिष्यवृत्त्या हि उपगच्छन्ति, न
उपायनशुश्रृषादिभि , अत स गौतम ह उपायनकीर्या
उपगमनकीर्तनमात्रेणैव उवास उषितवान् , न उपायन
चकार ॥

स होवाच तथा नस्त्व गौतम माप राघास्तव च पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्व न कसिप्श्चन ब्राह्मण ख्वास तां खहं तुभ्य वक्ष्यामि को हि खेव ब्रुवन्त महिति प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८॥ एव गौतमेन आपदन्तरे क्के, स होबाच राजा पीडित मत्वा श्वामयन्— तथा न अस्मान् प्रति, मा अपराधा अपराध मा कार्षा, अस्मदीयोऽपराध न प्रहीतन्य इत्यर्थ , तव च पितामहा अस्मित्पतामहेषु यथा अपराध न जगृहु , तथा पितामहाना वृत्तम् अस्मास्विप भवता रक्षणीयमित्य थे । यथा इय विद्या त्वया प्रार्थिता इत त्वत्सप्रदानात्पूर्वम् प्राक् न किस्मन्निप न्नाह्मणे उवास उषितवती, तथा त्वमिप जानीषे, सर्वदा श्वन्नियपरम्परया इय विद्या आगता, सा स्थिति मयापि रक्षणीया, यदि शक्यते इति— उक्तम् 'देवेषु गौतम तद्वरेषु मानुषाणा न्नूहि' इति, न पुन तव अदेयो वर इति, इत पर न शक्यते रक्षितुम्, तामिप विद्याम् अह तुभ्य वह्यामि। को हि अन्योऽपि हि यस्मात् एव ज्ञुवन्त त्वाम् अहंति प्रत्याख्यातुम्— न वह्यामीति, अह पुन कथ न वह्ये तुभ्यमिति ॥

असी वै लोकोऽग्निगौतम तस्यादि त्य एव समिद्रइमयो धूमोऽहरचिदिंशो ऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्त स्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धा जुह्नति त स्या आहुत्यै सोमो राजा सभवति॥

असी वै लोकोऽग्निगीतमेत्यादि— चतुर्थ प्रश्न प्राथ म्येन निर्णीयते, क्रमभङ्गस्तु एतिक्रणयायत्तत्वादितरप्रश्न-निर्णयसा। असौ दौर्लोक अग्नि हे, गौतम, दुलोके अग्निदृष्टि अनभौ विधीयते, यथा योषित्पुरुषयो , तस्य बुलोकाग्ने आदित्य एव समित्, समिन्धनात्, आ दित्येन हि समिध्यते असौ छोक , रइमयो धूम , समिध उत्थानसामान्यात्, आदित्याद्धि रदमयो नि र्गता, समिधश्च घूमो छोके उत्तिष्ठति, अह अचि, प्रकाशसामान्यात्, दिश अङ्गारा, उपशमसामान्यात्, अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा , विस्फुलिङ्गवद्विश्चेपात् , त स्मिन एतस्मिन एवगुणविशिष्टे शुलोकामी, देवा इन्द्रादय, श्रद्धां जुह्नति आहुतिद्रव्यस्थानीया प्रक्षिपन्ति, तस्या आहु त्या आहुते सोमो राजा पितृणा ब्राह्मणाना च समवति। तत्र के देवा कथ जुद्धति किं वा श्रद्धाख्य हविरित्यत उक्तमस्माभि सबन्धे, 'नत्वेवैनयोस्त्वमुत्क्रान्तिम्' इत्यादि पदार्थषट्कनिर्णयार्थम् अग्निहोले उक्तम्, 'ते वा एते अग्नि होत्राहुती हुते सत्यावुत्कामत ', 'ते अन्तरिक्षमाविशत ', 'ते अन्तरिक्षमाहवनीय कुर्वाते वायु समिध मरीचीरेव शु कामाहुतिम् ', 'ते अन्तरिक्ष तर्पयत ', 'ते तत उत्कामत '.

'ते दिवमाविशत ', 'ते दिवमाहवनीय कुर्वाते आदित्य स मिधम् ' इत्येवमादि उक्तम्। तत्र अग्निहोत्राहुती संसाधने एव उत्कामत । यथा इह यै साधनैर्विशिष्टे ये ज्ञायेते आहवनी यामिसमिद्धूमाङ्गारविस्फुलिङ्गाहुतिद्रव्ये , ते तथैव स्कामत अस्माङ्कोकात् अमु छोकम्। तत्र अग्नि अग्नित्वेन, समित् समित्त्वेन, धूमो धूमत्वेन, अङ्गारा अङ्गारत्वेन, विस्फुळिङ्गा विस्फुळिङ्गत्वेन, आहुतिद्रव्यमपि पयआद्याद्वातिद्रव्यत्वेनैव सर्गादौ अञ्याकुतावस्थायामि परेण सूक्ष्मेण आत्मना व्यव तिष्ठते । तत् विद्यमानमेव ससाधनम् अग्निहोत्रलक्षण कर्म अपूर्वेणात्मना व्यवस्थित सत् , तत्पुन व्याकरणकाले तथैन अन्तरिक्षादीनाम् आह्वनीयाद्यग्न्यादिभाव कुर्वत् विप रिणमते । तथैव इदानीमि अग्निहोत्राख्य कर्म । एवम् अग्निहोत्राहुत्यपूर्वेपरिणामात्मक जगत् सर्वेमिति भाहुत्योरेव स्तुत्यर्थत्वेन उत्क्रान्त्याद्या छोक प्रत्युत्थायि तान्ता षट् पदार्था कर्मप्रकरणे अधस्तान्निणीता । इह तु कर्तु कमविपाकविवक्षाया युलोकाग्न्याद्यारभ्य पञ्चा ग्निद्श्नेनम् उत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधन विशिष्टकर्मफलोपभो गाय विधित्सितमिति शुलोकाग्न्यादिदर्शन प्रस्तूयते । तस ये आध्यात्मिका प्राणा इह अग्निहोत्रस्य होतार, ते एव आ

धिदैनिकत्वेन परिणता सन्त इन्द्रादयो भवन्ति, त एव तत्र होतारो बुळोकाग्नौ, ते च इह अग्निहोत्रस्य फळभोगाय अग्नि होत्र हुतवन्त , ते एव फल्जपरिणामकालेऽपि तत्फलभोक्त त्वात् तत्र तत्र होतृत्व प्रतिपद्य-ते, तथा तथा विपरिणममाना देवशब्दवान्या सत्त । अत्र च यत् पयोद्रव्यम् अग्निहोत्र कर्माश्रयभूतम् इह आहवनीये प्रक्षिप्तम् अग्निना भक्षितम् अदृष्टेन सूक्ष्मेण रूपेण विपरिणतम् सह कत्रौ यजमानेन अमु लोकम् धूमादिक्रमेण अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षात् शुलोकम् आविश्वति, ता सूक्ष्मा आप आहुतिकार्यभूता अग्निहोन्नस मवायिन्य कर्तृसहिता श्रद्धाशब्दवाच्या सोमलोके कर्तु शरीरान्तरारम्भाय धुल्लोक प्रविशन्त्य हूयन्त इत्युच्यन्ते, ता तत्र चुळोक प्रविदय सोममण्डले कर्तु शरीरमारभन्ते। तदेतदुच्यते— 'देवा श्रद्धा जुद्धति, तस्या आहुत्ये सोमो राजा सभवति 'इति, 'श्रद्धा वा आप ' इति श्रुते । 'वेत्थ यतिध्यामाहुत्यां हुतायामाप पुरुषवाचो भूत्वा समु त्थाय वदन्ति ' इति प्रश्न , तस्य च निर्णयविषये 'असौ वै लोकोऽग्नि ' इति प्रस्तुतम्, तस्मात् आप कर्मसमवायि न्य कर्तु शरीरारम्भिका श्रद्धाशब्दवाच्या इति निश्ची यते । भूथस्त्वात् 'आप पुरुषवाच ' इति व्यपदेश , न तु

इतराणि भूतानि न सन्तीति, कर्मेप्रयुक्तश्च शरीरारम्भ , कर्म च अप्समनायि, ततश्च अपा प्राधान्य शरीरकर्त्ते, तेन च 'आप पुरुषवाच 'इति व्यपदेश , कर्मकृतो हि जन्मारम्भ सर्वत्र । तत्र यद्यपि अग्निहोत्राहुतिस्तुतिद्वारेण स्कान्तात्य प्रस्तुता षट्पदार्था अग्निहोत्रोत, तथापि वैदि कानि सर्वाण्येव कर्माणि अग्निहोत्रप्रस्तीनि लक्ष्यन्ते, दा राग्निसबद्ध हि पाङ्क कर्म प्रस्तुत्योक्तम्— 'कर्मणा पितृ लोक 'इति, वक्ष्यति च— 'अथ ये यहोन दानेन तपसा लोकाश्वयन्ति 'इति ॥

पर्जन्यो वा अग्निगौतम तस्य सवत्सर एव समिदभ्राणि घूमो विद्युदर्चिरचानि-रङ्गारा हादुनयो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेत-स्मिन्नग्नौ देवाः सोम् राजान जुह्नति तस्या आहुत्यै वृष्टिः सभवति॥ १०॥

पर्जन्यो वा अग्निगौतम, द्वितीय आहुत्याधार आहुत्यो रावृत्तिक्रमेण । पर्जन्यो नाम वृष्ट्युपकरणाभिमानी देवता त्मा । तस्य स्रवत्सर एव समित्, सवत्सरेण हि शरदादि भिर्शीष्मान्ते स्वावयवैर्विपरिवर्तमानेन पर्जन्योऽभिर्दीप्यते

बत्तिष्ठति, यथा समिदाश्रयेण धूम । रात्रि आर्च , समि त्सवन्धप्रभवसामान्यात्, अग्ने समित्सवन्धेन हि अर्चि सभवति, तथा पृथिवीममित्सबन्धेन शर्वरी , पृथिवीछाया हि शार्वर तम आचक्षते। चन्द्रमा अङ्गारा, तत्त्रभवत्वसामा न्यात्, अर्चिषो हि अङ्गारा प्रभवन्ति, तथा रात्रौ च द्रमा , **उपशान्तत्वसामान्याद्वा । नक्षत्राणि विस्कुलिङ्गा , विस्कु** लिङ्गवद्विक्षेपसामान्यात् । तस्मिन्नेतस्मिन्नित्यादि पूर्ववत् । वृष्टिं जुह्नति, तस्या आहुते अन्न सभवति, वृष्टिप्रभवत्वस्य प्रसिद्धत्वात् त्रीहियवादेरत्रस्य ॥

पुरुषो वा अग्निगौतम तस्य व्यात्तमे व समित्प्राणो धूमो वागर्चिश्चश्चरङ्गाराः श्रोत विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ दे-वा अन्न जुह्वति तस्या आहुत्यै रेत' स-भवति ॥ १२ ॥

पुरुषो वा अग्निगौतम, प्रसिद्ध शिर पाण्यादिमान् पु रुष चतुर्थोऽग्नि तस्य न्यात्त विवृत मुख समित्, विवृ-तेन हि मुखेन दीप्यते पुरुष वचनस्वाध्यायादी, यथा स मिघा अग्नि । प्राणो धूम तदुत्थानसामान्यात् , मुखादि प्राण उत्तिष्ठति । वाक् शब्द अर्चि व्यश्वकत्वसामान्यात्, अर्चिश्च व्यश्वकम्, तथा वाक् शब्द अभिधेयव्यश्वक । चक्षु अङ्गारा, उपशमसामान्यात् प्रकाशाश्रयत्वाद्वा । श्रोत्र विम्फुलिङ्गा, विश्लेपसामान्यात् । तस्मिन् अञ्च जु ह्वति । ननु नैव देवा अञ्चमिह जुह्वतो हश्यन्ते— नैष दोष, प्राणाना देवत्वोपपत्ते , अधिदैवम् इन्द्राद्यो देवा , ते एव अध्यात्म प्राणा , ते च अञ्चस्य पुरुषे प्रक्षेप्तार , तस्या आहुते रेत समवति, अञ्चपरिणामो हि रेत ।।

योषा वा अग्निगौतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि घूमो योनिरर्चियेदन्त' करोति तेऽद्वारा अभिनन्दा विस्फुलिद्वा स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति त स्या आहुत्ये पुरुषः सभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा म्रियते ॥ १३॥

योषा वा अग्निगौतिम । योषेति स्त्री पश्चमो होमाधिक रणम् अग्नि तस्या उपस्थ एव समित् , तेन हि सा समि-ध्यते । छोमानि घूम , तदुत्थानसामान्यात् । योनि अ चि वर्णसामान्यात् । यदन्त करोति, तेऽङ्गारा , अन्त करण मैथुनव्यापार, तेऽङ्गारा, वीर्योपश्चमहेतुत्वसामान्यात्, वीर्यायुपश्चमकारण मैथुनम्, तथा अङ्गारभाव अग्ने रुपश्चमकारणम्। अभिनन्दा सुखळवा क्षुद्रत्वसामान्यात् विस्फुळिङ्गा । तिस्मन् रेतो जुह्वति । तस्या आहुते पुरुष समवति । एव द्युपर्जन्यायळोकपुरुषयोषाप्रिषु ऋ मेण हूयमाना श्रद्धासोमवृष्ट्यश्चरेतोभावेन स्थूळतारतम्य कममापद्यमाना श्रद्धाशब्दवाच्या आप पुरुषशब्दमारभन्ते। य प्रश्न चतुर्थ 'वेत्थ यतिध्यामाहुत्या हुतायामाप पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३' इति, स एष नि र्णात — पञ्चम्यामाहुतौ योषामौ हुताया रेतोभूता आप पुरुषवाचो भवन्तीति । स पुरुष एव क्रमेण जातो जीव ति, कियन्त काळिमत्युच्यते — यावज्ञीवित यावदिसम् श्वरीरे स्थितिनिमित्त कर्म विद्यते, तावदित्यर्थ । अथ तत्क्ष ये यदा यस्मिन्काळे स्थितते ॥

अथैनमग्रये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्नि भैवति समित्समिद्भो धूमोऽर्चिरचिर-ङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेत स्मिन्नग्नौ देवा पुरुष जुह्नति तस्या आ-द्वत्यै पुरुषो भाखरवर्णः सभवति ॥१४॥ अथ तदा एन मृतम् अग्नये अग्न्यर्थमेव अन्द्याहुत्ये हरिनत ऋत्विज , तस्य आहुतिभूतस्य प्रसिद्ध अग्निरेव होमाधिकरणम्, न परिकल्प्योऽग्नि , प्रसिद्धेव सिनत् सिन्, धूमो धूम , आर्च आर्च , अङ्गारा अङ्गारा , वि स्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गा , यथाप्रसिद्धमेव सर्वमित्यर्थ । त सिनन् पुरुषम् अन्त्याहुतिं जुह्वति , तस्ये आहुत्ये आहुते , पुरुष भास्वरवर्ण अतिशयदीग्निमान् , निषेकादिभिरन्त्या हुत्यन्ते कर्माम सस्कृतत्वात् , सभवति निष्पद्यते ॥

ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्र द्वा ५ सत्यमुपासते तेऽर्चिरभिसभवन्त्य-चिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणप क्षाचान्षणमासानुद्द्जादित्य एति मासे भ्यो देवलोक देवलोकादादित्यमादित्या द्वेशुत तान्वेशुतान्पुरुषो मानस एत्य ब्र ह्यालोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु प रा परावतो वसन्ति तेषा न पुनरा वृक्तिः ॥ १५॥

इदानीं प्रथमप्रश्ननिराकरणार्थमाह — ते, के वे ये एव

यथोक्त पञ्चामिद्शेनमेतत् विदु , एवशब्दात् अग्निसमि द्भूमार्चिरङ्गारविस्फुलिङ्गश्रद्धादिविशिष्टा पञ्चाग्नयो निर्दि ष्टा , तान् एवम् एतान् पञ्चाग्नीन् विदुरित्यर्थ ॥

नतु अग्निहोत्राहुतिदर्शनविषयमेव एतद्दर्शनम् , तत्र हि **चक्तम् चत्क्रान्सादिपदार्थषट्कनिर्णये 'दिवमेवाहवनीय** कु र्वाते ' इत्यादि , इहापि अमुष्य लोकस्याग्नित्वम् , आदित्यस्य च समित्त्वमित्यादि बहु साम्यम्, तस्मात् तच्छेषमेव एतइर्शनमिति—न, यतिथ्यामिति प्रश्नप्रतिवचनपरिप्रहात्, यतिथ्यामित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनस्य यावदेव परिप्रह , तावदेव एवशब्देन पराम्रष्टु युक्तम्, अन्यथा प्रश्ना नर्थक्यात्, निर्ज्ञातत्वाच सख्याया अग्नय एव वक्त व्या , अथ निर्ज्ञातमप्यनूचते, यथाप्राप्तस्यैव अनुव दन युक्तम्, न तु 'असौ लोकोऽग्नि 'इति, अथ उपल क्षणार्थ , तथापि आद्येन अन्त्येन च उपलक्षण युक्तम् । श्रुत्यन्तराच, समाने हि प्रकरणे छान्दोग्यश्रुतौ 'पश्चा मीन्वेद ' इति पश्चसख्याया एवोपादानात् अनिमहोत्रशे षम् एतत् पञ्चाग्निदर्शनम् । यत्तु अग्निसमिदादिसामान्यम् , तत् अग्निहोत्रस्तुत्यर्थेमित्यवोचाम , तस्मात् न उत्क्रान्त्या दिपदार्थपट्कपरिज्ञानात् अर्चिरादिप्रतिपत्ति , एवमिति प्र

#### कृतोपादानेन अचिरादिप्रतिपत्तिविधानात् ॥

के पुनस्ते, ये एव विदु १ गृहस्था एव । ननु तेषा य-ज्ञादिसाधनेन धूमादिप्रतिपत्ति विधित्सिता- न, अनेव-विदामपि गृहस्थाना यज्ञादिसाधनोपपत्ते , भिक्षुवानप्रस्थयोख अरण्यसबन्धेन प्रहणात् , गृहस्थकर्मसबद्धत्वाच पश्चाग्निदर्श-नस्य। अत नापि ब्रह्मचारिण 'एव विदु ' इति गृह्मन्ते, तेषा तु उत्तरे पथि प्रवेश स्मृतिप्रामाण्यात्— 'अष्टा शीतिसहस्राणामृषीणामूर्ध्वरेतसाम् । उत्तरेणार्थम्ण पन्था स्तेऽमृतत्व हि भेजिरे ' इति । तस्मात् ये गृहस्था एवम्-अ मिजोऽहम्, अग्न्यपत्यम्- इति, एवम् क्रमेण अग्निभ्यो जा-त अग्निरूप इसेवम्, ये विदु, ते च, ये च अमी अर ण्ये वानप्रस्था परिव्राजकाश्चारण्यनित्या, श्रद्धा श्रद्धायुक्ता सन्त , सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मानमुपासते, न पुन श्रद्धा च उपासते, ते सर्वेऽचिरभिसभवन्ति । यावत् गृहस्था पञ्चा-ग्निविद्या सत्य वा ब्रह्म न विदु, तावत् श्रद्धाद्याहुतिक्रमेण पश्चम्यामाहुतौ हुताया ततो योषाग्नेजीता , पुनर्लोक प्रत्यु त्थायिन अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठातारो भवन्ति, तेन कर्मणा धूमादिक्रमेण पुन पितृछोकम्, पुन पर्जन्यादिक्रमेण इसम् आवर्तन्ते । तत पुनर्योषाग्रेजीता पुन कर्म कृत्वा-इत्येवमेव घटीयन्त्रवत् गत्यागतिभ्या पुन पुन आवर्तन्ते। यदा तु एव विदु , ततो घटीयन्त्रभ्रमणाद्विनिर्मुक्ता सन्त अचिरिमस भवन्ति, अचिरिति न अग्निज्वालामात्रम्, किं तर्हि अचिर भिमानिनी अचि शब्दवाच्या देवता उत्तरमार्गछक्षणा व्यव श्चितेव, तामभिसमवन्ति, न हि परित्राजकानाम् अग्न्य र्चिषैव साक्षात्सबन्धोऽस्ति, तेन देवतैव परिगृह्यते अर्चि शब्दवाच्या । अत अहर्देवताम् , मरणकाळानियमानुपपत्ते अह शब्दोऽपि देवतैव, आयुष क्षये हि मरणम्, न हि एवविदा अहन्येव मर्तव्यमिति अह मरणकाळो नियन्तु शक्यते, न च राबौ प्रेता सन्त अह प्रतीक्षन्ते, 'स याविक्षिप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छिति ' इति श्रुत्यन्तरात् । अह्य आपूर्यमाणपक्षम् , अहर्देवतया अतिवाहिता आपूर्य माणपश्चदेवता प्रतिपद्यन्ते, शुक्कपश्चदेवतामित्येतत् । आपूर्य माणपश्चात् यान् षण्मासान् उद्क् उत्तरा दिशम् आदित्य सविता एति, तान्मासान्त्रतिपद्यन्ते शुक्रपश्चदेवतया अतिवा हिता सन्त , मासानिति बहुवचनात् सघचारिण्य षद् **उत्तरायणदेवता , तेभ्यो मास्रेभ्य षण्मास्रदेवताभिर**तिवा हिता देवछोकाभिमानिनी देवता प्रतिपद्यन्ते । देवछोकात् आदित्यम्, आदित्यात् वैद्युत विद्युद्भिमानिनीं देवता

प्रतिपद्यन्ते । विद्युद्देवता प्राप्तान् ब्रह्मछोकवासी पुरुष ब्र द्मणा मनसा सृष्टो मानस कश्चित् एत्य आगत्य बद्धालोका न्गमयति, ब्रह्मलोकानिति अधरोत्तरभूमिभेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहुवचनप्रयोगात् , उपासनतारतम्योपपत्तेश्च । ते तेन पुरुषेण गमिता सन्त , तेषु ब्रह्मलोकेषु परा प्रकृष्टा सन्त , स्वय परावत प्रकृष्टा समा सवत्सराननेकान वसन्ति, ब्रह्म णोऽनेकान्करपान्वसन्तीत्यथ । तेषा ब्रह्मछोक गताना ना स्ति पुनरावृत्ति अस्मिन्ससारे न पुनरागमनम्, 'इह इति शखान्तरपाठात्, इहेति आकृतिमात्रप्रहणमिति चेत्, 'श्वीभूते पौर्णमासीम् ' इति यद्वत्—न, इहेतिविशेषणानर्थ क्यात्, यदि हि नावर्तन्त एव इहमहणमनर्थकमेव स्यात्, 'श्वोभूते पौर्णमासीम्' इत्यत्र पौर्णमास्या श्वोभूतत्वमनुक्त न ज्ञायत इति युक्त विशेषयितुम्, न हि तत्र श्वआकृति शब्दार्थी विश्वत इति श्व शब्दो निरर्थक एव प्रयुक्यते, यत्र द्व विशेषणशब्दे प्रयुक्ते अन्विष्यमाणे विशेषणफळ चेश्र गम्यते, तत्र युक्तो निरर्थकत्वेन उत्स्रष्टु विशेषणशब्द , न तु सत्या विशेषणफळावगती । तस्मात् अस्मात्कल्पाद्ध्वेम् आवृत्तिर्गम्यते ॥

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्ज

यन्ति ते घूममभिसभवन्ति घूमाद्रात्रि र रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षा यान्षणमासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोक पितृलोकाचन्द्र ते चन्द्र प्राप्या न्न भवन्ति ता एस्त्रत्न देवा यथा सोम र राजानमाण्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना ए स्तन्न भक्षयन्ति तेषा यदा तत्पर्यवैद्यथेम-मेवाकाद्यामभिनिष्णयन्त आकाद्याद्यय वायोर्वृष्टि वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्या-न्न भवन्ति ते पुन पुरुषाग्रौ हूयन्ते ततो योषाग्रौ जायन्ते लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटा पतङ्गा यदिद दन्दद्युकम्॥

अथ पुन ये नैव विदु, उत्क्रान्त्याद्यप्तिहोत्रसबद्धपदा थैषट्कस्यैव वेदितार केवलकर्मिण, यज्ञेनाभिहोत्रादिना, दानेन बहिर्वेदि भिश्चमाणेषु द्रव्यसविभागलक्षणेन, तपसा बहिर्वेदोव दक्षिादिव्यतिरिक्तेन कुच्छूचान्द्रायणादिना, छो कान् जयन्ति, छोकानिति बहुवचनात् तत्रापि फलतार-तम्यमभिन्नेतम्। ते धूममभिसभवन्ति, उत्तरमार्ग इव इहान

पि देवता एव धूमादिशब्दवान्या , धूमदेवता प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ , आतिवाहिकत्व च देवताना तद्वदेव । घूमात् रात्रि रात्रिदेवताम् , तत अपक्षीयमाणपक्षम् अपक्षीयमाणपक्ष देवताम् , ततो यान्षण्मासान् दक्षिणा दिशमादित्य एति तान् मासदेवताविशेषान् प्रतिपद्यन्ते । मासेभ्य पितृलोकम् , पितृ-लोकाबन्द्रम् । ते चन्द्र प्राप्य अस भवन्ति , तान् तत्रास्रभू तान, यथा सोम राजानमिह यज्ञे ऋत्विज आप्यायस्व अ-पक्षीयस्वेति भक्षयन्ति, एवम् एनान् चन्द्र प्राप्तान कर्मिण भृत्यानिव स्वामिन भक्षयन्ति उपभुक्तते देवा , 'आप्याय स्वापक्षीयस्व ' इति न मन्त्र , किं तर्हि आप्याय्य आप्याय्य चमसस्यम् , भक्षणेन अपक्षय च कृत्वा, पुन पुनर्भक्षयन्ती त्यर्थ , एव देवा अपि सोमलोंके लब्धशरीरान् कर्मिण उप-करणभूतान् पुन पुन विश्रामयन्त कर्मानुरूप फल प्रयच्छ-न्त -तद्धि तेषामाप्यायन सोमस्य भाष्यायनमिव उपशुक्तते चपकरणभूतान् देवा । तेषा कर्मिणाम् यदा यस्मिन्काले, तत् यज्ञदानादिळक्षण सोमळोकप्रापक कर्म, पर्यवैति परि-गच्छति परिश्वीयत इत्यर्थ , अथ तदा इममेव प्रसिद्धमा काशमभिनिष्पद्यन्ते, यास्ता श्रद्धाशब्दवाच्या द्युलोकाग्नौ हता आप सोमाकारपरिणता, याभि सोमलोके कर्मिणासु

पभोगाय शरीरमारब्धम् अम्मयम्, ता कर्मश्चयात् हि मिपण्ड इवातपसपकीत् प्रविछीयन्ते , प्रविछीना सू क्ष्मा आकाशमूता इव भवन्ति, तदिदमुख्यते- 'इममे वाकाशमिमिनिष्पद्यन्ते 'इति । ते पुनर्पि कर्मिण त च्छरीरा सन्त पुरोवातादिना इतश्र अमुतश्र नीयन्ते अन्तरिक्षगा , तदाइ— आकाज्ञाद्वायुमिति। वायोर्वृष्टि प्रतिपद्यन्ते , तदुक्तम् -- पर्जन्याग्नी स्रोम राजान जुह्नती ति । ततो दृष्टिभूता इमा पृथिवीं पतन्ति । ते पृथिवीं प्राप्य त्रीहियवादि अन्न भवन्ति, तदुक्तम्— अस्मिँह्योकेऽग्नौ वृष्टि जुह्नति तस्या आहुत्या अन्न सभवतीति । ते पुन पुरु षाग्नौ हूयन्ते अन्नभूता रेत सिचि , ततो रेतोभूता योषाग्नौ हूयन्ते, ततो जायन्ते, लोक प्रत्युत्थायिन ते लोक प्रत्यु त्तिष्ठन्त अग्निहोत्रादिकर्म अनुतिष्ठन्ति । ततो धूमादिना पुन पुन सोमलोकम्, पुनरिम लोकमिति— ते एव कर्मिण अनुपरिवर्तन्ते घटीयन्त्रवत् चक्रीभूता वभ्रमतीत्य र्थ, उत्तरमार्गाय सद्योमुक्तये वा यावद्गद्ध न विदु, 'इति तुकामयमान ससरति' इत्युक्तम्। अथ पुन ये <del>उत्त</del>र दक्षिण च पती पन्थानी न विदु, उत्तरस्य दक्षिणस्य वा पथ प्रतिपत्तये ज्ञाम कर्मे वा नानुतिष्ठन्तीत्यर्थ ,

ते किं भवन्तीत्युच्यते— ते कीटा पतक्का, यदिद यचेद दन्दशूक दशमशकमित्येतत्, भवन्ति । एव हि इय ससारगति कष्टा, भस्या निमग्नस्य पुनकद्वार एव दुर्छभ । तथा च श्रुत्यन्तरम्— 'तानीमानि श्रुद्राण्यसकुदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व भ्रियस्व ' इति । तस्मात्सर्वोत्साहेन यथाशक्ति स्वाभाविककर्मज्ञानहानेन दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिप त्तिसाधन शास्त्रीय कर्म ज्ञान वा अनुतिष्ठेदिति वाक्यार्थ , तथा चोक्तम्- 'अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतर तस्माजुगुप्सेत ' इति श्रुत्यन्तरात् मोक्षाय प्रयतेतेत्यर्थ । अत्रापि उत्तरमार्गप्रति-पत्तिसाधन एव महान् यत्न कर्तव्य इति गम्यते, 'एवमेवा नुपरिवर्तन्ते 'इत्युक्तत्वात्। एव प्रश्ना सर्वे निर्णीता , 'अ सी वे लोक 'इत्यारभ्य 'पुरुष सभवति 'इति चतुर्थ प्रश्न 'यतिश्यामाहुत्याम् ' इत्यादि प्राथम्येन , पश्चमस्तु द्वितीय त्वेन देवयानस्य वा पथ प्रतिपद् पितृयाणस्य वेति दक्षिणो त्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनकथनेन , तेनैव च प्रथमोऽपि-अग्नेरा रभ्य केचिद्चिं प्रतिपद्यन्ते केचिद्धूममिति विप्रतिपत्ति , पुनरावृत्तिश्च द्वितीय प्रश्न - आकाशादिक्रमेणेम लोकमा गच्छन्तीति , तेनैव- असौ लोको न सपूर्यते कीटपतङ्गादि-प्रतिपत्तेश्च केषाचिदिति, तृतीयोऽपि प्रश्नो निर्णीत ॥ इति बद्याध्यायस्य द्वितीय ब्राह्मणम् ॥

### तृतीय ब्राह्मणम्॥

स यः कामयेत महत्र्याप्नुयामित्युद-गयन आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वाद-शाहमुपसद्वती भूत्वीदुम्बरे कप्से चम-से वा सर्वोषध फलानीति सभृत्य प-रिसमुद्य परिलिप्यान्निमुपसमाधाय प-रिस्तीर्याषृताज्य ५ स ५स्कृत्य पुरसा नक्ष-त्रेण मन्थ" सनीय जुहोति। यावन्तो देवास्त्विय जातवेदस्तिर्यश्रो झन्ति पुरु षस्य कामान् । तेभ्योऽह भागधेय जुहों-मि ते मा तृप्ताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा। या तिरश्ची निपचतेऽह विघर-णी इति ता त्वा घृतस्य घारया यजे सर्राधनीमहर्स्वाहा ॥ १ ॥

स य कामयेत । ज्ञानकर्मणोगितिरुक्ता, तत्र ज्ञान स्व-तत्रम्, कर्म तु दैवमानुषवित्तद्वयायत्तम्, तेन कर्मार्थ वित्त सुपार्जनीयम्, तत्र अप्रत्यवायकारिणोपायेनेति तद्र्थ मन्या रूय कर्म आरभ्यते महत्त्वप्राप्तये , महत्त्वे च सति अर्थसिद्ध हि वित्तम्। तदुच्यते—स य कामयेत, स यो वित्तार्थी क मैण्यधिकृत य कामयेत, किम् । महत् महत्त्वम् प्राप्तु याम् , महान्स्यामितीत्यर्थे । तत्र मन्थकर्मणो विधित्सितस्य कालोऽभिधीयते -- चदगयने आदित्यस्य , तत्र सर्वत प्राप्तौ भापूर्यमाणपक्षस्य शुक्रपक्षस्य , तत्रापि सर्वत्र प्राप्ती, पुण्याहे भनुकूले आत्मन कर्मसिद्धिकर इत्यर्थ , द्वादशाहम्, य-स्मिन्पुण्येऽनुकूळे कर्म चिकीर्षति तत प्राक् पुण्याह्मेवा-रभ्य द्वादशाहम्, उपसद्भती, उपसत्सु व्रतम्, उपसद प्रसिद्धा ज्योतिष्टोमे, तत्र च स्तनोपचयापचयद्वारेण प योमक्षण तद्भतम्, अस च तत्कर्मानुपसहारात् केव ळिमितिकर्तव्यताशून्य पयोभक्षणमात्रमुपादीयते , नतु उप सदो व्रतमिति यदा विषद् , तदा सर्वमितिकर्तव्यतारूप प्राह्म भवति, तत् कस्मात् न परिगृह्मत इत्युक्त्यते— स्मा र्तत्वात्कर्भण, स्मार्ते हीद मन्थकर्भ। ननु श्रुतिविहित सत् कथ स्मार्त भवितुमहिति स्मृत्यनुवादिनी हि श्रुति रियम्, श्रीतत्वे हि प्रकृतिविकारभाव , ततश्च प्राकृतधर्म माहित्व विकारकर्मण , न तु इह श्रीतत्वम् , अत एव च भावसध्यामी एतत्कर्म विधीयते, सर्वी च आवृत् स्मार्तैवेति ।

उपसद्भती भूत्वा पयोव्रती सन्निसर्थ औदुम्बरे उदुम्बरवृ क्षमये, कसे चमसे वा, तस्यैव विशेषणम्- कसाकारे चम साकरे वा औदुम्बर एव , आकारे तु विकल्प , न औदुम्बरत्वे। अत्र सर्वेषिध सर्वासामोषधीना समृह यथासभव यथाशक्ति च सर्वा ओषधा समाहृत्य, तत्र प्राम्याणा तु द्श निय मेन प्राह्मा त्रीहियवाद्या वक्ष्यमाणा , अधिकप्रहणे तु न दोष , प्राम्याणा फलानि च यथासभव यथाशक्ति च , इतिशब्द समस्तसभारोपचयप्रदर्शनार्थ , अन्यद्पि यत्स भरणीय तत्सर्वे सभृत्येत्यथ , कमस्तत्र गृह्योक्तो द्रष्ट व्य । परिसमृहनपरिलेपने भूमिसस्कार । अग्निमुपस माधायेति वचनात् आवसध्येऽप्राविति गम्यते, एकवच नात् उपसमाधानश्रवणाच , विद्यमानस्यैव उपसमाधानम्, परिस्तीर्य दर्भान् , आदृता- स्मार्तत्वात्कर्भण स्थालीपाका बृत् परिगृद्यते— तथा आज्य सस्कृत्य, पुसा नक्षत्रेण पुना मा नक्षत्रेण पुण्याहसयुक्तेन, मन्थ सर्वीषधफलिष्ट तत्रौदु म्बरे चमसे द्धनि मधुनि घृते च उपसिच्य एकया उप मन्थन्या उपसमध्य, सनीय मध्ये सस्थाप्य, औदुम्बरेण स्रुवेण आवापस्थाने आज्यस्य जुहोति एतैर्मन्त्रे 'यावन्तो देवा ' इत्याधै ॥

त्रि ३

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्री हुत्वा मन्थे सर्स्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स्र स्त्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठा-यै स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्थे स<स्रवमवन यति चक्षुषे स्वाहा सपदे स्वाहेत्यग्री हु-त्वा मन्धे सप्स्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहायतनाय स्वाहेत्यग्री हुत्वा मन्धे स्रस्वमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्थे सप्स्रवमवनय ति रेतसे स्वाहेत्यग्री द्वत्वा मन्थे सप्स्र वमवनयाति ॥ २ ॥

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स एस-वमवनयति सोमाय स्वाहेलग्नी हुत्वा मन्थे सरस्रवमवनयति भूः स्वाहेत्यग्रौ हु त्वा मन्थे सरस्रवमवनयति सुवः स्वा हेलानौ हुत्वा मन्धे संस्मवमबनयति स्व स्वाहेखानी हुत्वा मन्थे स्प्स्नवम नयति भूर्भुवःस्वः स्वाहेखानी हुत्वा मन्थे सःस्नवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेख ग्नौ हुत्वा मन्थे स्प्स्नवमवनयति क्षत्ता य स्वाहेखानी हुत्वा मन्थे स्प्स्नवमवन यति भ्रताय स्वाहेखानी हुत्वा मन्थे स्प् स्नवमवनयति भविष्यते स्वाहेखानी हु-त्वा मन्थे स्प्स्नवमवनयति विश्वाय स्वा हेखानी हुत्वा मन्थे स्प्स्नवमवनयति स्व वीय खाहेखानी हुत्वा मन्थे स्प्स्नवम वनयति प्रजापतये स्वाहेत्यानी हुत्वा मन्थे स्प्स्नवमवनयति ॥ ३ ॥

च्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यारभ्य हे हे आहुती हुत्वा मन्थे सस्रवमवनयित, स्नुवावलेपनमाच्य मन्थ सस्ना-वयित । एतस्मादेव च्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादिप्राणिलक्कात् च्ये ष्ठश्रेष्ठादिप्राणिवद् एव अस्मिन् कर्मण्यधिकार । 'रेतसे' इत्यारभ्य एकैकामाहुति हुत्वा मन्थे सस्रवमवनयित, अप-रया चपमन्थन्या पुनर्भशाति ॥ अथेनमभिमृशाति भ्रमदासे ज्वलद सि पूर्णमसि प्रस्तव्धमस्येकसभमसि हिंकृतमसि हिकियमाणमस्युद्गीथमस्यु-द्गीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावि-तमस्यार्द्रे सदीसमसि विभूरसि प्रभूरख-न्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि सवगोंऽ-सीति॥४॥

अथैनमिमृशति 'भ्रमदिस ' इत्यनेन मन्त्रेण ॥

अथैनमुचच्छत्याम स्याम हिते म हिस हि राजेशानोऽधिपतिः स मास राजेशानोऽधिपति करोत्विति ॥ ५॥

अधैनमुद्यच्छति सह पात्रेण इस्ते गृह्याति 'आमस्यामहि ते सिह ' इत्यनेन ॥

अथैनमाचामित तत्सवितुर्वरेण्यम् । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध वः। माध्वीनैः सन्त्वोषधीः। भूः स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि। मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव र रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता। भ्रुवः स्वाहा। धियो यो नः प्रचो-द्यात्। मधुमान्नो वनस्पतिमधुमा र अ स्तु सूर्यः। माध्वीगीवो भवन्तु न । सः स्वाहेति। सर्वी च सावित्रीमन्वाह सर्वी अ मधुमतीरहमेवेद र सर्व भ्र्यास भ्रूभुवः स्व स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनारिन प्राक्तिशरा सविश्वाति प्रात रादित्यसुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकम स्यह मनुष्याणामेकपुण्डरीक भ्र्यासमि ति यथेतमेत्य जघनेनारिनमासीनो वर् श जपति॥ ६॥

अधैनम् आचामित भक्षयित, गायच्या प्रथमपादेन
मधुमत्या एकया व्याहृत्या व प्रथमया प्रथमपासमाचा
मित , तथा गायत्रीदितीयपादेन मधुमत्या दितीयया दिती
यया च व्याहृत्या दितीय प्रासम्, तथा तृतीयेन गायत्री
पादेन तृतीयया मधुमत्या तृतीयया च व्याहृत्या तृतीय

श्रासम् । सर्वी सावित्री सर्वाश्च मधुमती हक्त्वा 'अहमे-वेद सर्व भूयासम्' इति च अन्ते 'भूर्भुव स्व स्वाह' इति समस्त भक्षयति । यथा चतुर्भिश्रोसै तद्भव्य सर्व परिसमाप्यते, तथा पूर्वमेव निरूपयेत् । यत् पात्राविष्ठप्तम् , तत् पात्र सर्व निर्णिष्य तूष्णीं पिवेत । पाणी प्रश्चाल्य आप आचम्य जघनेनार्शि पश्चाद्मे प्राक्शिरा सविश्वति । प्रात सध्यामुपास्य आदित्यमुपतिष्ठते 'दिशामेकपुण्डरीकम्' इत्यनेन मन्त्रेण । यथेत यथागतम् , एत्य आगत्य जघने नाग्निम् आसीनो वश्च जपति ॥

तर् हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेया य याज्ञवल्क्यायान्तेवामिन उक्त्वोवा-चापि य एनर शुष्के स्थाणौ निषिश्चेज्ञा-येरञ्छास्नाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७॥

एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेड्नयायान्तेवासिन उक्तवोद्या-चापि य एन ५ शुष्के स्थाणो निषिश्चेज्ञा-येरव्छाखाः प्रशेहेयुः पलाज्ञानीति ॥ ८॥ एतमु हैव मधुकः पेड्नयइचूलाय भाग- वित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन ५ शुब्के स्थाणी निषिश्रेजायेरञ्छा खाः प्ररोहेयुः पलाञ्चानीति ॥ ९ ॥

एतमु हैव चूलो भागवित्तिजीनकाय आयस्थूणायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन ५ शुष्के स्थाणी निषिश्चेजाधेर ञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥

एतमु हैव जानिकरायस्थृणः सत्यका माय जाबालायान्तेवासिन उक्त्वोवाचा पि य एन ५ शुष्के स्थाणी निषिश्चेजायेर ञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाज्ञानीति ॥ ११ ॥

एतमु हैव सत्यकामो जाबालोऽन्ते वासिभ्य उक्त्वोवाचापि य एन५ शुब्के स्थाणौ निषिश्रेजायेरञ्जाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेत नापुत्राय वान्तेवा सिने वा ब्र्यात्॥ १२॥

'त हैतमुद्दालक ' इत्यादि । सत्यकामो जाबालो ऽन्ते वासिभ्य उक्त्वा उवाच — अपि य एन गुष्के स्थाणी निषिश्वेत् , जायेरन्नेव अस्मिन् शाखा प्ररोहेयु पल्लाशा नि इत्येवमन्तम् एन मन्थम् उद्दालकात्प्रभृति एकैका-चार्यक्रमागत सत्यकाम आचार्यो बहुभ्यो ऽन्तेवासिभ्य उ क्त्वोवाच । किमन्यदुवाचेत्युच्यते — अपि य एन गुष्के स्थाणी गतप्राणेऽपि एन मन्थ मक्षणाय सस्कृत निषिश्वेत् प्रक्षिपेत् , जायेरन् उत्पद्येरन्नेव अस्मिन् स्थाणी शाखा अवयवा वृक्षस्य , प्ररोहेयुश्च पलाशानि पणीनि, यथा जीवत स्थाणो , किमुत अनेन कर्मणा काम सिध्येदिति , ध्रुवफलमिद् कर्मेति कर्मस्तुत्यथमेतत् । विद्याधिगमे षट् तीर्थोनि , तेवामिष्ट सप्राणवृद्यानस्य मन्थविद्यानस्याधिगमे दे एव तीर्थे अनुद्यायेते, पुत्रश्चान्तेवासी च ॥

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्रुव औ दुम्बरश्चमस औदुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दश्च ग्राम्याणि घान्यानि भवन्ति वीहियवास्तिलमाषा अणुप्रिय गवो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खल-

### कुलाश्च तान्पिष्टान्द्धनि मधुनि घृत उपसिश्रत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥

#### इति तृतीय ब्राह्मणम् ॥

चतुरौदुम्बरो भवतीति व्याख्यातम्। दश प्राम्याणि धान्यानि भवन्ति, प्राम्याणा तु धान्याना दश नियमेन प्राह्मा इसवोचाम। के त इति निर्दिश्यन्ते-- ब्रीहि यवा , तिल्लमाषा , अणुप्रियगव अणवश्च अणुशब्दवा च्या, कचिद्देशे प्रियगव प्रसिद्धा कङ्कराज्दन, खल्वा निष्पावा वह्नशब्दवाच्या लोके, खलकुला कुल्ल्या । एतद्यतिरेकेण यथाशक्ति सर्वीषधयो प्राह्या फलानि च-इत्यवोचाम, अयाज्ञिकानि वर्जियित्वा ॥

इति षष्टाध्यायस्य तृतीय ब्राह्मणम् ॥



# चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

एषा वै भूताना पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधय ओषधीना पुष्पाणि पु-ष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्थ रेत ॥ १ ॥

याद्रग्जनमा यथोत्पादित यैर्वा गुणैविशिष्ट पुत्र आत्मन पितुश्च लोक्यो भवतीति, तत्सपादनाय ब्राह्मणमारभ्यते । प्राणदिश्चन श्रीमन्थ कर्म कृतवत पुत्रमन्थेऽधिकार । यदा पुत्रमन्थ चिकीषेति तदा श्रीमन्थ कृत्वा
ऋतुकाल पत्या प्रतिक्षत इत्येतत् रेतस ओषध्यादिरस्रतम
त्वस्तुत्या अवगम्यते । एषा वै चराचराणा भूताना पृथिवी
रस सारभूत, सर्वभूताना मध्विति ह्युक्तम् । पृथिव्या
आपो रस, अप्सु हि पृथिव्योता च प्रोता च । अपामोषधयो रस, कार्यत्वात् रसत्वमोषध्यादीनाम् । ओषधीना
पुष्पणि । पुष्पणा फलानि । फलाना पुरुष । पुरुषस्य
रेत, 'सर्वेभ्योऽक्रभ्यस्तेज सभूतम्' इति श्रुत्यन्तरात् ॥

स ह प्रजापितरीक्षाचके हन्तासे प्र-तिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियर ससुजे तार सृष्ट्वाघ उपास्त तसात्स्त्रियमघ उपा-सीत स एत प्राश्च ग्रावाणमात्मन एव समुद्पारयत्तेनैनामभ्यसृजत्॥ २॥

यत एव सर्वभूताना सारतमम् एतत् रेत , अत का कु खल्वस्य योग्या प्रतिष्ठेति स ह स्रष्टा प्रजापितरीक्षा चक्रे । ईक्षा कृत्वा स क्षिय सस्जे । ता च स्रष्ट्वा अध चपास्त मैथुनाख्य कर्म अधडपासन नाम कृतवान् । तस्मा तिस्वयमघ चपासीत , श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजा । अत्र वाज पेयसामान्यक्लिमाह— स एत प्राश्व प्रकृष्टगतियुक्तम् आत्मनो प्रावाण सोमाभिषवोपछस्थानीय काठिन्यसामा न्यात् प्रजननेन्द्रियम् , उद्पारयत् उत्पूरितवान् स्त्रीव्यश्वन प्रति, तेन एना स्त्रियम् अभ्यस्चजत् अभिससर्ग कृतवान् ॥

तस्या वेदिरूपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्मा धिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान्ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एव विद्वानधोपहास चरत्यासा स्त्रीणा स् सुकृत वृद्धेऽथ य इदमविद्वानधोपहास चरत्यास्य स्त्रिय सुकृत वृञ्जते॥३॥

तम्या वेदिरित्यादि सर्व सामान्य प्रसिद्धम्। समिद्धो ऽप्रि मध्यत स्त्रीव्यक्षनस्य, तौ मुख्कौ अधिषवणफलके इति व्यवहितेन सबध्यते। वाजपेययाजिनो यावान् लोक प्रसिद्ध, तावान विदुष मैथुनकर्मणो लोक फलपिति स्त्यते। तस्मात् बीभत्सा नो कार्येति। य एव विद्वानधो-पहास चरति आसा स्त्रीणा सुकृत वृङ्को आवर्जयति। अथ पुन य वाजपेयसपत्तिं न जानाति अविद्वान् रेतसो रस तमत्व च अधोपहास चरति, आ अम्य स्त्रिय सुकृतम् आ वृक्षत अविदुष।।

एतद्ध स्म वै तिब्बानुदालक आरुणि राहैतद्ध स्म वै तिब्बान्नाको मौद्गल्य आहैतद्ध स्म वै तिब्बान्कुमारहारित आह बहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रि- या विस्तुकृतोऽस्माल्लोकात्प्रयन्ति य इद् मविद्धार्यसोऽघोपहास चरन्तीति बहु वा इद्र सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्क न्दति ॥ ४॥

एतद्ध स्म वै तत् विद्वान् उदालक आकृणि आह अघो पहासाल्य मैथुनकर्म वाजपेयसपन्न विद्वानित्यथ । तथा नाको मौद्रल्य कुमारहारितश्च । किं त आहुरित्युच्यते—वहवो मर्या मरणधर्मिणो मनुष्या , न्नाह्मणा अयन येषा ते नाह्मणायना न्नह्मबन्धव जातिमात्रोपजीविन इत्येतत् , निरिन्द्रिया विश्विष्ठेन्द्रिया , विसुक्तत विगतसुक्तकर्माण , अविद्वांस मैथुनकर्मासक्ता इत्यथ , ते किम् १ अस्मात् लोका त्र प्रयन्ति परलोकान् परिश्वष्टा इति । मैथुनकर्मणाऽत्यन्तपा पहेतुत्व दर्शयति— य इदमविद्वासोऽधोपहास चरन्तीति ।।

श्रीमन्थ कृत्वा पत्न्या ऋतुकाल ब्रह्मचर्येण प्रतीक्षते, यदि इद रेत स्कन्दति, बहु वा अरुप वा, सुप्तस्य वा जाम-तो वा, रागप्राबस्यान्—

तद्भिमृशेद्नु वा मन्नयेत यन्मेऽच रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीचदोषधीरप्यसर चदपः। इदमह तद्रेत आददे पुनर्भामै
'सिन्द्रिय पुनस्तेजः पुनर्भगः। पुनर्ग्निर्धि-दण्या यथास्थान कल्पन्तामित्यनामिका-क्रुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवौ वा निमुज्यात्॥ ५॥

तदिभमृशेत्, अनुमन्त्रयेत वा अनुजपेदित्यर्थ । यदा अभिमृशित, तदा अनामिकाङ्कुष्ठाभ्या तद्रेत भादत्ते 'आ ददे' इत्येवमन्तेन मन्त्रेण, 'पुनर्माम्' इत्येतेन निमृज्यात् अन्तरेण मध्ये भुवौ भुवोर्वा, स्तनौ स्तनयोवा ॥

अथ यद्युदक आत्मान पश्येत्तदिभम न्त्रयेत मिय तेज इन्द्रियं यशो द्रविण ५ सुकृतमिति श्रीई वा एषा स्त्रीणां यन्म लोडासाम्तसान्मलोडासस यशस्विनी मिकम्योपमन्त्रयेत ॥ ६॥

भथ यदि कदाचित उदके आत्मानम् भात्मच्छाया पद्येत्, तत्रापि अभिमश्रयत अनेन मन्नेण 'मयि तेज ' इति । श्रीह वा एषा पत्नी स्नीणा मध्ये यत् यस्मात् मछो - द्वासा उद्गतमछवद्वासा, तस्मात् ता मछोद्वासस यशिस्तीं श्रीमतीमभिकम्य अभिगत्य उपमन्त्रयेत इदम्— अद्य आवा-भ्या कार्य यत्पुत्रोत्पादनमिति, त्रिरात्रान्ते आप्नुताम् ॥

सा चेदस्मै न द्यात्काममेनामवकी णीयात्सा चेदस्मै नैव द्यात्काममेना यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्यातिकामेदि निद्रयेण ते यशसा यश आदद इत्यय शा एव भवति ॥ ७॥

सा चेदस्मै न दद्यात् मैथुन कर्तुम्, कामम् एनाम् अ-वक्रीणीयात् आभरणादिना ज्ञापयेत्। तथापि सा नैव द्यात्, काममेना यष्ट्या वा पाणिना वा उपह्रस्र अति कामेत् मैथुनाय। शप्स्यामि त्वा दुर्भगा करिष्यामीति प्र ख्याप्य, तामनेन मन्त्रेणोपगच्छेत्— 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' इति। सा तस्मात् तदिभशापात् वन्ध्या दुर्भ-गेति ख्याता अयशा एव भवति।।

सा चेद्स्मै द्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आद्धामीति यशस्विनावेव भवतः॥ सा चेदस्मै द्यात्, अनुगुणैव स्याद्भर्तु, तदा अनेन मन्त्रेण उपगन्छेत् 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आद्धामि' इति, तदा यशस्विनावेव उभाविष भवत ॥

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थे निष्ठाय मुखेन मुख्य सधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्गादङ्गात्सभवसि हृद्या द्धिजायसे। स त्वमङ्गकषायोऽसि दि ग्धविद्धामिव माद्येमाममू मयीति॥ ९॥

स या स्वभार्यामिच्छत्— इय मा कामयेतित, तस्याम् अर्थे प्रजननेन्द्रियम् निष्ठाय निश्चिप्य, मुखेन मुख सधाय, उपस्थमस्या अभिमृत्रय, जपदिम मन्त्रम्— 'अङ्गादङ्गात्' इति॥

अथ यामिच्छेन्न गर्भ द्घीतेति तस्वा मर्थ निष्ठाय मुखेन मुख्य सघायाभिप्रा ण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्द इत्यरेता एव भवति ॥ १०॥ अथ यामिच्छेत्– न गर्भ द्घीत न धारयेत् गर्भिणी

मा भूदिति, तस्याम् अर्थमिति पूर्ववत् । अभिप्राण्य अभि प्राणन प्रथम कुत्वा, पश्चात् अपान्यात्- 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे ' इसनेन मन्त्रेण, अरेता एव भवति, न गर्भिणी भवतीत्यथ ॥

अथ यामिच्छेद्दधीतेति तस्यामर्थे नि ष्टाय मुखेन मुख ५ सधायापान्यामिप्रा ण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्धामी ति गर्भिण्येव भवति ॥ ११ ॥

अथ यामिच्छेत्- दधीत गर्भमिति, तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत् । पूर्वविपर्ययेण अपान्य अभिप्राण्यात 'इन्द्रियण ते रेतसा रेत आद्धामि 'इति, गार्भण्यव भवति॥

अथ यस्य जायायै जार स्यान्त चेहि ष्यादामपात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोम५ शरबाहिस्तीत्वी तसिन्नेता. शरभृष्टी. प्रतिलोमा सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम स मिद्धेऽहौषी' प्राणापानौ त आद्देऽसा विति मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपद्मरूस्त

आद्देऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीिरष्टा-सुकृते त आद्देऽसाविति मम समिद्धे-ऽहौषीराशापराकाशो त आद्देऽसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्मा-स्लोकात्प्रेति यमेवविद्वाह्मणः शपित त-सादेवविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहास मिच्छेदुत होववित्परो भवति ॥ १२॥

अथ पुनर्थस्य जायायै जार उपपति स्यात्, त चेत् द्विष्यात्, अभिचरिष्याम्येनमिति मन्येत, तस्येद् कमें। आ मपात्रे अग्निमुपसमाधाय सर्वे प्रतिलोम कुर्यात्, तस्मिन् अग्नौ एता शरभृष्टी शरेषीका प्रतिलोमा न्यिषा अक्ता घृताभ्यका जुहुचात् 'मम समिद्धेऽहोषी ' इलाद्या आहुती, अन्ते सर्वासाम् असाविति नाममहण प्रलेकम्, स एष एववित्, य ब्राह्मण शपति, स विसुकृत विग तपुण्यकमा प्रैति। तस्मात् एववित् श्रोत्रियस्य दारेण नो पहासामिच्छेत् नर्मापि न कुर्यात्, किमुत अधोपहासम्, हिः यस्मात् एवविद्पि तावत् परो भवति शत्रुभवतील्यर्थ ॥

अथ यस्य जायामार्तव विन्देत्त्र्यह

## कर्सेन पिवेदहतवासा नैना वृषलो न वृषल्युपहन्याभ्रिरात्रान्त आप्कुत्य ब्री हीनवघातयेत्॥ १३॥

अथ यस्य जायाम् आर्तव विन्दत् ऋतुभाव प्राप्नुयात्— इत्येवमादिमन्थ 'श्रीहं वा एषा स्त्रीणाम्' इत्यत पूर्वे द्रष्टव्य , सामर्थ्यात् । ज्यह कसेन पिवेत् , अहतवासाश्च स्यात्, नैना स्नाताम् अस्नाता च वृषळो वृषळी वा नो पद्दन्यात् नोपस्पृशेत् । त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रव्रतसमाप्तौ आ प्रुत्य स्नात्वा अहतवासा स्यादिति व्यवहितेन सबन्ध , ताम् आप्रुता त्रीहीन् भवघातयेत् त्रीह्यवघाताय तामेव विमियुञ्ज्यात् ॥

स य इच्छेत्पुत्रों में शुक्को जायेत वे दमनुत्रुचीत सर्वमायुरियादिति क्षीरौ दन पाचियत्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामी श्वरो जनयितवै ॥ १४ ॥

स य इच्छेत्— पुत्रो मे शुक्को वर्णतो जायेत, वेदमेक-मनुब्रुवीत, सर्वभायुरियात्— वर्षशत क्षीरौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयाताम् ईश्वरौ समर्थौ जनयितवै जनयितुम्।।

अथ य इच्छेत्पुत्रों में कपिलः पिद्ग लो जायेत हो वेदावनुत्रुवीत सर्वमायु रियादिति दध्योदन पाचियत्वा सर्पि ध्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनियतवै॥

दृध्यादन दथ्ना चरु पाचियत्वा, द्विवेद चेदिच्छिति पुत्रम्, तदा एवमञननियम ॥

अथ य इच्छेत्पुत्रों में इयामों लोहि ताक्षों जायेत त्रीन्वेदाननुवृवीत सर्वमा युरियादित्युदौदन पाचियत्वा सर्पिष्म न्तमश्रीयातामीश्वरौ जनियतवै॥ १६॥

कवलमव स्वाभाविकमोवनम् । उदग्रहणम् अन्यप्रसङ्ग निवृत्त्यर्थम् ॥

अथ य इच्छेदुहिता में पण्डिता जा येत सर्वमायुरियादिति तिलौदन पाच यिखा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ ज नियत्वै॥ १७॥

दुहितु पाण्डित्य गृहतन्त्रविषयमेव, वेदेऽनधिकारात्। तिळीदन कुशरम्॥ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगी तः समितिंगमः ग्रुश्रूषितां वाच भाषि ता जायेत सर्वान्वेदाननुब्रुवीत सर्वमायु रियादिति मा स्मादन पाचित्वा सर्पि ज्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनियतवा औ क्षेण वार्षभेण वा ॥ १८ ॥

विविध गीतो विगीत प्रख्यात इत्यर्थ , समितिंगम सभा गच्छतीति प्रगल्भ इत्यर्थ , पाण्डित्यस्य पृथग्महणात् , शुश्रूषिता श्रोतुमिष्टा रमणीया वाच भाषिता सस्कृताया अर्थवत्या वाचो भाषितेत्यर्थ । मासमिश्रमोदन मासौ दनम् । तन्मासनियमार्थमाह— औक्षेण वा मासेन , उक्षा सेचनममर्थ पुगव , तदीय मासम् ॥ ऽप्यधिकवया , तदीयम् आषभ मासम् ॥

अथाभिपातरेव स्थालीपाकावृताज्य चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योपघात जुहोत्य प्रये स्वाहानुमतये स्वाहा देवाय सविते सत्यप्रसवाय खाहेति हुस्बोद्ध्य प्राक्षा ति प्राइयेतरस्या प्रयच्छिति प्रक्षाल्य पा-णी उद्पात प्रियत्वा तेनैना त्रिरभ्युक्ष त्युत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपू वर्षा स जाया पत्था सहेति ॥ १९॥

अथाभिप्रातरेव काले अववातिनवृत्तान् तण्डुलानादाय स्थालीपाकावृता स्थालीपाकिविधिना, आज्य चेष्टित्वा, आज्यस्कार कृत्वा, चह अपियत्वा, स्थालीपाकस्य आहुती जुहोति, उपवातम् उपहत्योपह्त्य 'अग्नये स्वाहा 'इत्याद्या । गार्ह्य सर्वो विधि द्रष्ट्रच्य अत्र, हुत्वा उद्धृत्य चहशेष प्रा आति, स्वय प्राश्य इतरस्या पत्न्यै प्रयच्छति उच्छिष्टम् । प्रक्षाल्य पाणी आचम्य उदपात्र पूर्यित्वा तेनोदकेन एना त्रिरभ्युक्षति अनेन मन्त्रेण 'उत्तिष्ठात 'इति, सकुन्मन्त्रो चारणम् ।।

अथैनामभिषयतेऽमोऽहमस्मि सा ख ५ सा त्वमस्यमोऽह सामाहमस्मि ऋ कत्व यौरह पृथिवी त्व तावेहि सध्र भावहै सह रेतो दघावहै पुरसे पुत्राय वित्तय इति ॥ २०॥ अधैनामिमनन्त्रय क्षीरौदनादि यथापत्यकाम सुक्त्वेति क्रमो द्रष्टन्य । सर्वेशनकाले-- 'अमोऽहमस्मि ' इत्यादि-मन्त्रेणाभिपचते ॥

अथास्या उरू विहापयित विजिहीथा चावापृथिवी इति तस्यामर्थे निष्ठाय मुखे न मुखर सघाय त्रिरेनामनुलोमामनुमा ष्टिं विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिर्ज्ञातु। आसिश्चतु प्रजापितधीता गर्भ दघातु ते। गर्भ घेहि सिनीवालि गर्भ वेहि पृथुष्ठुके। गर्भ ते अश्विनौ देवावा घत्ता पुष्करस्रजौ॥ २१॥

अथास्या ऊरु विद्यापयति 'विजिहीथा द्यावापृथिवी' इत्यनेन । तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत् । त्रि एना शिर प्रभृति अनुक्षोमामनुमाष्टि 'विष्णुयोनिम्' इत्यादि प्रतिमन्त्रम् ॥

हिरण्मयी अरणी याभ्या निर्मन्थता मिन्ननी। त ते गर्भ हवामहे ददामे मा सि सृतये। यथाग्निगर्भी पृथिवी यथा स्त्विय मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्क मणात्यरीरिच यद्वा न्यूनमिहाकरम्। अ प्रिष्ठत्स्वष्टकृद्धिज्ञान्स्वष्ट्रसुहुत करोतु नः स्वाहेति॥ २४॥

अथ जातकर्म । जातेऽग्निमुपसमाधाय अङ्के भाधाय पुत्रम , कस पृषदाच्य सनीय सयोज्य दिधघृते, पृषदाज्यस्य उपवात जुहोति 'अस्मिन्सहस्रम् ' इत्याद्यावापस्थाने ॥

अथास्य दक्षिण कर्णमिभिनिधाय वा ग्वागिति त्रिरथ दिध मधु घृत ५ सनी यानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राद्यायति । भू स्ते द्धामि सुवस्ते द्धामि स्वस्ते द्धा मि भूर्भुवःस्व सर्व त्विय द्धामीति ॥२५॥

भथास्य दक्षिण कर्णमाभनिधाय स्व मुखम् 'वाग्वाक्' इति त्रिर्जपेत्। अथ दिध मधु घृत सनीय अनन्ति हैतेन अव्य-वित्तेन जातक्त्रपेण हिरण्येन प्राज्ञयति एतैर्मन्त्रै प्रत्येकम्।।

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति त दस्य तद्गुद्धमेव नाम भवति ॥ २६ ॥

s B U III 9

अथास्य नामधेय करोति 'वेदोऽसि ' इति । तदस्य त द्वाह्य नाम भवति- वेद इति ॥

अथैन मात्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा वसुविचः सुदन्नः। येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह्न धातवे करिति ॥

अथैन मात्रे प्रदाय स्वाङ्करथम्, स्तन प्रयच्छति 'यस्ते सान ' इत्यादिम-त्रेण ॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते। इला सि मैत्रावरूणी बीरे बीरमजीजनत्। सा त्व वीरवती भव यास्मान्वीरवती **ऽकरदिति। त वा एतमाहुरतिपिता व** ताभुरतिपितामहो बताभ्र परमा बत काष्टां प्रापच्छिया यशमा ब्रह्मवर्चसेन य एवविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥

इति चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते 'इलासि ' इत्यनेन । त वा एतमाहुरिति- अनेन विधिना जात पुत्र पितर पिता मह च अतिशेते इति श्रिया यगसा ब्रह्मवर्चसेन परमा निष्ठा प्रापत्— इत्येव स्तुत्यो भवतीत्यर्थ । यस्य च एव विदो ब्राह्मणस्य पुत्रा जायत, स च एव स्तुत्यो भवती त्यध्याहायम् ॥

इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे ब्राह्मणम्॥



#### पश्चम ब्राह्मणम् ॥

अथ वर्श । पौतिमाषीपुत्र कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्राद्गौ
तमीपुत्रो भारबाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः
पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्र औपस्वस्ती
पुत्रादौपस्वस्तीपुत्र पाराशरीपुत्रात्पारा
शरीपुत्र कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्र
कौशिकीपुत्रात्कौशिकीपुत्र आलम्बीपु
त्राच वैयाप्रपदीपुत्राच वैयाप्रपदीपुत कापवीपुत्राच कार्पीपुत्राच कार्पीपुत्र ॥ १॥

आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमीपुत्रा द्रौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः पाराचारीपुत्रात्पाराचारीपुत्रो वात्सीपुत्रा-द्वात्सीपुत्रः पाराचारीपुत्रात्पाराचारीपुत्रो वाकीरुणीपुत्राद्वाकीरुणीपुत्रो वाकीरुणी-

पुत्राद्वाकोरुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादाते-भागीपुतः शौद्गीपुताच्छौद्गीपुतः साकृ तीपुत्रात्साकृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रा दालम्बायनीपुत्र आलम्बीपुत्रादालम्बी पुत्रो जायन्तीपुत्राज्ञायन्तीपुत्रो माण्डू कायनीपुतान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकी पुत्रान्माण्डूकी पुत्र शाण्डलीपुताच्छाण्ड लीपुतो राथीतरीपुत्राद्राथीतरीपुतो भा लुकीपुत्राद्भालुकीपुत क्रौश्रिकीपुत्राभ्या क्रीश्रिकीपुत्री वैदभृतीपुताद्वैदभृतीपुत्रः कार्शकेयीपुतात्कारीकेयीपुत्र प्राचीनयो गीपुत्रात्प्राचीनयोगीपुत्र' सांजीबीपुत्रा-त्साजीवीपुत्रः प्रार्शीपुत्रादासुरिवासिनः प्राश्रीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसु रेरासुरि ॥ २॥

याज्ञवल्क्याचाज्ञवल्क्य उदालकादु दालकोऽस्णाद्स्ण उपवेदोस्पवेदि। कु- श्रेः कुश्रिवीजश्रवसो वाजश्रवा जिहा वतो बाध्योगाजिहावान्बाध्योगोऽसि ताद्वार्षगणादसितो वार्षगणो हरिता त्कर्यपाद्धारित' कर्यप शिल्पात्कर्य पाच्छिल्प कर्यप कर्यपान्नेश्चवेः क रयपो नैश्चविवीचो वागम्भिण्या अम्भि ण्यादिखादादिखानीमानि शुक्कानि यज् श्रि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्या यन्ते ॥ ३॥

समानमा साजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रों माण्डूकायनेमीण्डूकायनिमीण्डव्यान्मा ण्डव्यः कौत्सात्कौत्सो माहित्थेमीहि त्थिवीमकक्षायणाद्वामकक्षायणः शाण्डि-ल्याच्छण्डिल्यो वात्साद्वात्स्य कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनायज्ञव चा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेयासुरः

#### कावषेयः प्रजापते. प्रजापतिष्रसम्णो ब्रह्म स्वयसु ब्रह्मणे नमः॥ ४॥

#### इति पश्चम ब्राह्मणम् ॥

अथेदानीं समस्तप्रवचनवश कीप्राधान्यात्। गुणवान्पुत्रो भवतीति प्रस्तुतम्, अत कीविशेषणेनैव पुत्रविशेषणात् आचार्यपरम्परा कीर्छते। तानीमानि शुक्रानीति अ
व्यामिश्राणि ब्राह्मणेन। अथवा यानीमानि यजूषि तानि
शुक्रानि शुद्धानीत्येतत्। प्रजापतिमारभ्य यावत्पौतिमाषीपुत्र, तावत् अधोमुखो नियताचार्यपूर्वक्रमो वश समानम्
आ साजविषुत्रात्, ब्रह्मण प्रवचनाख्यस्य, तचैतत् ब्रह्म
प्रजापतिप्रवन्धपरम्परया आगत्य अस्माखनेकधा विप्रसृतम्
अनाद्यनन्त स्वयमु ब्रह्म नित्यम्, तसौ ब्रह्मणे नम ।
नमस्तद्नुवर्तिभ्यो गुरुभ्य ॥

इति षष्ठाध्यायस्य अञ्चम ब्राह्मणम् ॥ इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोवि दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमञ्ज्ञकरभगवत कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य सपूर्णम् ॥



S B U III 9a

#### ॥ श्री• ॥

# उपनिषन्मन्त्राणां ॥ वर्णानुक्रमणिका ॥



पृष्ठम् पृष्ठम् अथय इच्छेद्द्रहिता मे अ अग्रये स्वाहेत्यमौ हुत्वा ७८८ पण्डिता ८०६ अथ यदा सुषुप्तो भवति २४३ अत्र पितापिता भवति ५७१ अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषा २१० अथ यद्युदक आत्मान ८०० ५७ अथ यस्य जायामार्तव ८०४ अथ चक्षुरत्यबहत्तचदा अथ तयो वाव लोका १९० अथ यस्य जायायै ८०३ अथ प्राणमत्यवहत्स यदा ५७ अथ यामिन्छेद्धीतेति ८०३ अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा ५८ अथ यामिच्छेन्न गर्भे द अथ य इच्छेत्पुत्री मे धीतेति 603 कपिल पिक्कलो अथ ये यशेन दानेन ७८० ८०६ अथ य इच्छेत्पुत्री मे अथ रूपाणा चक्षु० २१० पण्डितो जायेत ८०७ अथ व ५ पौतिमाषी ० ८१४ अथ वर्श पौतिमाष्यो ३४७ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामा ८०६ अथव ५ गौतिमान्यो ६७९

#### ८२२ बृहदारण्यकोपनिषन्मन्त्र

|                          | <b>व्हर्म</b> |                           | पृष्ठम्    |
|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा | 46            | अथातो वतमीमा ५सा          | २००        |
| अथ इ चक्षुरूचु           | ४६            | अथात्मनेऽन्नाद्यमागा ०    | 46         |
| अथ इ प्राण उत्क्रमि०     | ७४९           | अथाधिदैवत ज्वलिष्या •     | २०४        |
| अथ इ प्राणमूचुरूव न      | ४६            | अथाध्यात्ममिदमेव मूर्ते   | २८५        |
| अथ इ मन ऊचु              | 80            | अथाभिप्रातरेव स्थाली •    | 600        |
| अथ इ याज्ञवल्क्यस्य द्वे | ६६०           | अथामूर्त प्राणश्च यश्चा०  | २८६        |
| अथ इ वाचकन्युवाच         | ४३९           | अथामूर्ते वायुश्चा तरिक्ष | २८३        |
| अथ इ श्रोत्रमूचु         | ጸ <b>ው</b>    | अथास्य दक्षिण कर्णम०      | 699        |
| अथ हेममासन्य प्राण०      | 86            | अथास्य नाम करोति          | 699        |
| अय हैनमसुरा ऊचु          | ६९७           | अथास्य मातरमभिम०          | ८१२        |
| अथ हैनमुद्दालक आ०        | ४२६           | अथास्या ऊरू विद्याप०      | ८०९        |
| अय हैनमुषस्तश्चाका०      | ¥0            | अथत्यभ्यम यत्स मुखाच      | <b>د</b> ۹ |
| अथ हैन कहोल कौ०          | 800           | अथैतद्वामेऽक्षणि          | ५०७        |
| अथ हैन गागी वाच०         | ४२२           | अथैतस्य प्राणस्याप        | 968        |
| अथ हैन जारत्कारव         | ३७३           | अथैतस्य मनसो द्यौ         | १८३        |
| अथ हैन भुज्युर्लाह्या०   | ३९४           | अथैनमग्रये                | ७७५        |
| अथ हैन मनुष्या ऊचु       | ६९७           | अथैनमभिस्पृशति            | ७९०        |
| अथ हैन विदग्ध शा०        | ४५५           | अथैनमाचामति               | ७९०        |
| अथ होवाच ब्राह्मणा०      | ¥29           | अथैनमुद्यच्छत्याम५०       | ७९०        |
| अथात पवमानानामे०         | ७२            | अथैन मात्रे प्रदाय        | ८१२        |
| अथात सप्रत्तिर्यदा       | १९१           | अथैन वसत्योपमन्त्रया०     | ७६२        |

|                        | पृष्ठम्      |                             | पृष्ठम्    |
|------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| अथैनामभिपद्यते         | 606          | वल्क्य च द्रमस्यस्त         |            |
| अथैष स्होको भवति       | २०५          | मिते किंज्योतिरेवा०         | ५१७        |
| अथो अय वा आत्मा        | 944          | अस्तमित आदित्ये याज्ञ       |            |
| अद्भाश्चेन च द्रमसश्च  | १९८          | वल्क्य च द्रमस्यस्त         |            |
| अन दा नाम ते लोका      | ६३१          | मिते शाते ऽमौ               | <b>७१७</b> |
| अ ध तम प्रविशति        | ६३१          | अस्तमित आदित्ये याज्ञ       |            |
| अन्न ब्रह्मेत्येक आहु  | ७१८          | वल्क्य च द्रमस्यस्त         |            |
| अयमग्नि सर्वेषा भ्ताना | ३२६          | मिते शाते आ                 |            |
| अयमभिवैश्वानरो         | ७१४          | ताया वाचि                   | 496        |
| अयमाकाश सर्वेषा        | ३२९          | अहवी अश्व पुरस्तात्         | 99         |
| अयमात्मा सर्वेषा भूतान | १३३३         | अइल्लिकेति होवाच            | ७७४        |
| अयमादित्य सर्वेषा      | ३२७          | आ                           |            |
| अय चद्र सर्वेषा        | ३२८          | आकाश एव यस्याय०             | ४६५        |
| अय धर्म सर्वेषा भूतान  | 1330         | आभिवेश्यादाभिवेश्य          | १४७        |
| अय वायु सर्वेषा        | ३२७          | आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो     | ६७९        |
| अय वै लोकोऽभिगौतम      | ७७२          | आत्मान चेद्विजानीयाद        | ६३२        |
| अयप् स्तनयित्तु सर्वेष | <b>१३</b> २९ | आत्मैवेदमग्र आसीत्पु०       | ७८         |
| असौ वै लोकोऽग्निगौत    | न ७६७        | आत्मैवेदमग्र आसीदक          | १५८        |
| अस्तमित आदित्ये या-    |              | आह्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो | ८१४        |
| ज्ञवल्क्य किंज्योति०   | ५१६          | आप एव यस्यायतनम्            | ४६७        |
| अस्तमित आदित्ये याज्ञ  |              | आप एवेदमग्र आसु             | ७०५        |

#### ८२४ बृहदारण्यकोपनिषन्म त्र

|                           | पृष्ठम्     |                            | पृष्ठम् |
|---------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| आपो वा अर्कस्तद्यदपा      | २२          | उक्थ प्राणी वा उक्थ        | ७२०     |
| आराममस्य पश्यति           | د بر و      | उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य    | 6       |
| ¥                         |             | ऋ                          |         |
| इद मानुष< सर्वेषा         | ३३२         | ऋचो यजूर्ष                 | ७२५     |
| इद वैत मधु पश्य           |             | ए                          |         |
| न्नवोचत्। आथर्व०          | ३४१         | एकधैवानुद्रष्ट यमेतद्प्र ० | ६३८     |
| इद वै तन्मधु पश्य         |             | एका भवति न पश्यती०         | ६०३     |
| न्नवोचत्। तद्वा           | ३३८         | एतद वै तजनको               | ७३४     |
| इदवैतामधु पश्य            |             | एतद स वै तदिद्वानु॰        | ७९८     |
| न्नवोचत् । पुरश्रके       | ३४२         | एतद्वै परम                 | ७१६     |
| इदवैतमधु पश्य             |             | एतमु हैव चूलो              | ७९३     |
| न्नवोचत्। रूपः            | <b>3</b> 88 | एतमु हैव जानकिराय॰         | ७९३     |
| इद५ सत्य५ सर्वेषा         | ३३१         | एतमु हैव मधुक              | ७९२     |
| इ घो ह वै नामैष           | ५०६         | एतमु हैव वाजसनेयो          | ७९२     |
| इमा आप सर्वेषा            | ३२६         | एतमु हैव सत्यकामो          | ७९३     |
| इमा दिश सर्वेषा           | ३२८         | एतस्य वा अक्षरस्य          | ४४५     |
| इमावेव गोतमभरद्वाजा       | २७८         | एष उ एव बृहस्पति॰          | ६४      |
| इय पृथिवा सर्वेषा         | ३२४         | एष उ एव ब्रह्मणस्पति       | Ę¥      |
| इय विद्युत्सर्वेषा भूताना | ३२९         | एष उ एव साम बाग्वै         | ६५      |
| इहैव स तोऽथ विश्व         | ६३४         | एष उ वा उद्गीय             | ६७      |
| ਢ                         |             | एष प्रजापति                | 909     |

|                                | पृष्ठम् |                                        | वृष्ठम् |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| एषा वै भूताना पृथिवी           | ७९६     | चक्षुवें ग्रह                          | ३७६     |
| क                              |         | चक्षुहींचकाम                           | ७४७     |
| कतम आत्मेति योऽयम्             | ५२४     | चतुरौदुम्बरो भवत्यौदु०                 | ७९४     |
| कतम आदित्या इति                | ४५८     | ল                                      |         |
| कतम इद्र कतम                   | ४५९     | जनको ह वैदेह आ०                        | ४९३     |
| कतमे ते त्रयो देवा             | ४६०     | जनको ह वैदेह कूर्चा०                   | ५०५     |
| कतमे रुद्रा इति                | ४५८     | जनक्र ह वैदेह याज्ञ                    | ५१३     |
| कतमे वसव इत्यमिश्र             | ४५७     | जनको ह वैदेहो बहु०                     | ३५४     |
| कतमे षडित्यभिश्च               | ४६०     | जात एव न जायते                         | ४८५     |
| करिम नुत्व चात्मा०             | ४७७     | जातेऽभिमुपसमाधायाङ्क                   | ८१०     |
| काम एव यस्यायतन५               | ४६३     | जिह्ना वै प्रह                         | ३७६     |
| <b>किं</b> देवतोऽस्यामुदीच्या  | ४७४     | ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय             | 966     |
| किंदेवतोऽस्या दक्षिणाया        | ४७२     | त                                      |         |
| किंदेवतोऽस्या ध्रुवाया         | ४७५     | तदभिमृशेदनु वा                         | ७९९     |
| किंदेवतोऽस्या प्रतीच्या        | ४७३     | तदाहुर्यदयमेक इवैव                     | ४६१     |
| किंदेवतोऽस्या प्राच्या         | ४७०     | तदाहुर्यद् <u>र</u> ह्मविद्य <b>या</b> | 998     |
| क्षत्र प्राणो वै क्षत्र प्राणो | ७२३     | तदेतत्प्रेय पुत्रात्प्रेयो             | 999     |
| घ                              |         | तदेतहचाम्युक्तम् । एष                  | ६५३     |
| घृतकौशिका <b>ढ़</b> तकौशिक     | 660     | तदेतद्वसः क्षत्र विट्                  | १४९     |
| घृतकौशिकाद् <u>व</u> तकौशिक    | ३४८     | तदेतन्मूर्ते यदन्यत्                   | २८१     |
| <u>=</u>                       |         | तदेते स्ठोका भवति।                     |         |
|                                |         |                                        |         |

|                             | पृष्ठम्    |                         | पृष्ठम् |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------|
| अणु पथावितत                 | ६२७        | तद्वे तदेतदेव           | \$ 0 e  |
| तदेते स्लोका भवति ।         |            | तम एव यस्यायतन          | ४६६     |
| स्वप्नेन                    | ५४९        | तमेता सप्ताक्षितय       | २७५     |
| तदेष स्त्रोको भवति ।        |            | तमेव धीरो विश्वाय       | ६४०     |
| अर्वाग्बिलश्चमस             | २७६        | तस्मिञ्छुक्रमुत नीलमाहु | ६२९     |
| तदेष स्थोको भवति।           |            | तस्य प्राची दिक्प्राञ्च | ५१०     |
| तदेव सक्त सह                | ६१५        | तस्य वा एतस्य पुरुषस्य  | ५४२     |
| तदेष स्रोको भवति ।          |            | तस्य हैतस्य पुरुषस्य    | २८७     |
| यदा सर्वे                   | ६२४        | तस्य हैतस्य साम्ना य    |         |
| तद्वापि ब्रह्मदत्तश्चेकिता० | ६८         | प्रतिष्ठा वेद           | ७१      |
| तद्धेद तर्श्वन्याकृतमासीत्  | ९४         | तस्य हैतस्य साम्नो य    |         |
| तग्रत्तत्सत्यमसौ            | <b>606</b> | सुवर्ण वेद              | ७१      |
| तद्यथा तृणजलायुका०          | ६०८        | तस्य हैतस्य साम्ना य    |         |
| तद्यथान सुसमाहितम्          | ५९४        | स्व वेद                 | ६९      |
| तद्यथा पेशस्कारी पेश०       | ६१०        | तस्या उपस्थान गायन्य ०  | ७३३     |
| तद्यथा महामतस्य उमे         | ५६१        | तस्या वेदिरुपस्थो       | ७९७     |
| तद्यथा राजानमाया त          | ५९८        | तस्यै वाच पृथिवी        | १८२     |
| तद्यथा राजान प्रयि०         | ६००        | त< हैतमुद्दालक          | ७९२     |
| तद्यथासिन्नाकाशे            | ५६२        | ता होवाच ब्राह्मणा      | ३५५     |
| तद्वा अस्यैतदतिच्छ दा       | ५६८        | ता वा अस्यैता हिता      | ५६४     |
| तद्वा एतदश्वर गार्ग्यहष्ट   | ४५१        | ता ८ हैतामेके           | ० इ. ७  |

|                                        | पृष्ठम् |                          | वृष्ठम्     |
|----------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| ते देवा अब्रुवन्नेताबद्दा              | ५९      | प                        |             |
| ते य एवमेतद्विदु                       | ७७६     | पर्ज यो वा अभिगौतम       | १७७         |
| ते इ वाचमूचुस्त्व न                    | ٧٧      | पिता माता प्रजैत         | 161         |
| ते हेमे प्राणा अह ५ श्रेयसे            | . ቀጸቦ   | पुरुषो वा अभिगौतम        | इएए         |
| ते होचु कनु सोऽभूत्                    | ५१      | पूर्णमद पूर्णमिद         | ६८५         |
| त्रय वा इद नाम रूप                     | २•८     | पृथिब्येव यस्यायतन       | ४६२         |
| त्रया प्राजापत्या                      | ६९६     | पृथि ये चैनममेश्र        | 995         |
| त्रयो लोका एत एव                       | 160     | प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष | ६३७         |
| त्रयो वेदा एत एव                       | 160     | प्राणेन रक्षन्नवर कुलाय  | ५५०         |
| त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति                 | १७६     | प्राणोऽपाना व्यान        | ७२६         |
| त्वग्वै ग्रह                           | ३७६     | प्राणो वै ग्रह           | ३७५         |
| त्वच एवास्य रुधिर                      | ४८३     | ब                        |             |
| द्                                     |         | ब्रह्मत भूतानि           | ३०४         |
| दिव <b>श्रै</b> नमादित्या <del>च</del> | १९७     | ब्रह्मत वेदास्त          | <b>६६</b> ४ |
| द्यवालाकिर्हानूचानो                    | २१७     | ब्रह्म वा इदमग्र आसी     |             |
| देवा पितरो मनुष्या                     | १८०     | त्तदात्मानमेवावेत्       | 121         |
| द्वया इ प्राजापत्या                    | ३४      | ब्रह्म वा इदमग्र आसी     |             |
| दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ते            | २८०     | देकमेव                   | 145         |
| न                                      |         | भ                        |             |
| न तत्र रथा न रथ०                       | 480     | भूमिर तरिक्ष             | ७२४         |
| नैवेह किंचनाम आसीत्                    | 13      | म                        |             |
| 8 B U I                                | 11 10   |                          |             |

#### ८२८ बृहदारण्यकोपनिषन्मन्त्र

|                            | पृष्ठम्      |                         | पृष्ठम् |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| मनसैवानुद्रष्ट य           | ६३७          | तदितर इतर जिझति         | ₹ ₹ ୧   |
| मनोमयोऽय पुरुष             | ७११          | यत्र हि द्वैतमिव भवति   |         |
| मनो वै प्रह                | <b>३७६</b>   | तदितर इतर पश्यति        | ६६८     |
| मनो होचकाम                 | 286          | यत्सप्तान्नानि मेधया त  |         |
| मा ५ सान्यस्य शकराणि       | ४८३          | पसाजनयत्पिता            | 988     |
| मैत्रेयीति होवाच           | २९९          | यत्सप्तान्नानि मेधया त  |         |
| मैत्रेयीति होवाच याज्ञ ॰   | ६६०          | पसाजनयत्पितेति          | १६५     |
| य                          |              | यत्समूलमावृहेयु         | ४८५     |
| य पृथिव्या तिष्ठन्         | ¥₹9          | यथा बृक्षो वनस्पति      | ४८२     |
| य प्राणे तिष्ठन्           | ४३५          | यदा वै पुरुष            | ७१५     |
| य श्रोत्रे तिष्ठन्         | ४३६          | यदेव ते कश्चिदब्रवीत्त  |         |
| य सर्वेषु भूतेषु           | ४३५          | च्छृणवामेत्यब्रवी म     |         |
| य आकाशे तिष्ठन्            | ሄ <b>ቅ</b> ሄ | उ <b>दङ्क</b>           | ४९८     |
| य आदित्ये तिष्ठन्          | ¥₹₹          | यदेव ते कश्चिदब्रवीत्त- |         |
| य एष एतस्मिमण्डले          | ७०९          | च्छृणवामेत्यब्रवी मे    |         |
| यजु प्राणो वै यजु प्राणे   | ७२१          | गर्दभीविपीतो            | ५०१     |
| यत्किच विजिज्ञास्य         | 969          | यदेव ते कश्चिदब्रवीत्त  |         |
| यत्किचाविज्ञात प्राणस्य    | १८२          | च्छृणवामेत्यब्रवी मे    |         |
| यत्ते कश्चिदव्रवीत्तच्छृण० | ४९४          | बर्क्कवीष्ण             | ४९९     |
| यत्र वा अन्यदिव            | ५८५          | यदेव ते कश्चिदब्रवीत्त  |         |
| यत्र हि हैतिमिव भवति       |              | च्छृणवामेत्यब्रवी मे    |         |

|                           | पृष्ठम्     |                                  | वृष्ठम्      |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| विदग्ध                    | ५०३         | यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध          | ६३३          |
| यदेव ते कश्चिदब्रवीत्त    |             | याज्ञवल्क्य किंज्योतिरय          | 498          |
| च्छृणवामेत्यब्रवीन्मे     |             | याज्ञवस्क्याद्याज्ञबस्क्य        | ८१५          |
| सत्यकामो                  | ५०२         | याज्ञवल्क्येति होवाच क-          |              |
| यदैतमनुपश्यत्यात्मान      | ६३५         | तिभिरयमद्य ब्रह्मा               | ३६७          |
| यद्रुक्षो वृक्णो रोइति    | <b>४</b> ८४ | याशवल्क्येति होवाच क-            |              |
| यद्वै तन जिन्नति जिन्न वै | ५८१         | तिभिरयमद्यर्गिभ                  | ३६४          |
| यद्वै तन्न पश्यति पश्य०   | ५७८         | याज्ञवल्क्येति होवाच क           |              |
| यद्वै तन्न मनुते          | ५८१         | त्ययमद्याध्वर् <u>य</u> ुरस्मिन् | ३६५          |
| यद्वै तन्न रसयते          | ५८१         | याशवल्क्येति होवाच क-            | •            |
| यद्धे तम वदति             | ५८१         | त्ययमद्योद्गाता                  | ३६८          |
| यद्धे तन्न विजानाति       | ५८२         | याशवल्क्येति होवाच य-            | •            |
| यहै तन्न श्रणोति          | ५८१         | त्राय पुरुषो म्रियत              | <b>५७८</b>   |
| यद्वे तन्न स्पृशति        | ५८२         | याज्ञवल्क्येति होवाच य-          | •            |
| यश्चक्षुषि तिष्ठन्        | ४३६         | त्राय पुरुषो म्रियते             | ३७९          |
| यश्च द्रतारके             | ጸጀጸ         | याज्ञवल्क्येति होवाच य-          | ` .          |
| यस्तमसि तिष्ठन्           | ጸያሄ         | त्रास्य पुरुषस्य                 | ₹ <b>८</b> ० |
| यस्तेजसि तिष्ठन्          | ४३४         | याज्ञवल्क्येति होवाच य-          | , •          |
| यस्त्वचि तिष्ठन्          | ४३६         | दिदमन्तरिक्ष                     | ३६२          |
| यस्मादर्वाक्सवत्सरो०      | ६३६         | याशवल्क्येति होवाच य             | , , ,        |
| यस्मि पञ्च पञ्चजना        | ६३६         | दिद सर्वमहोरात्राभ्या            | ३५९          |

#### ८३० बृहदारण्यकोपनिष मन्त्र

|                        | पृष्ठम्    |                             | <b>व्हम</b> ् |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| याश्ववस्क्येति होवाच य |            | योषा वा अग्निगौतम           | 800           |
| दिद सर्वे मृत्युना०    | ३५७        | यो इ वा आयतन वेद            | <b>9</b> 88   |
| याज्ञवल्क्येति होवाच य |            | यो इ वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च | ७४१           |
| दिद सर्वे मृत्योरम्न   | ३७७        | यो इ वै प्रजापति वेद        | ७४५           |
| याश्चवल्क्येति होवाच य |            | यो इ वै प्रतिष्ठा वेद       | ७४३           |
| दिद सर्वे पूर्वपक्षा०  | ३६१        | यो इ वै वसिष्ठा वेद         | ७४२           |
| याज्ञवस्क्येति होवाच   |            | यो ह वै शिशु ५ साधन५        | २७२           |
| शाकल्यो                | ४६९        | यो इ वै सपद वेद             | 446           |
| योऽमौ तिष्ठन्          | ¥३२        | र                           |               |
| यो दिश्च तिष्ठन्       | ¥₹₹        | रूपाण्येव यस्यायतन          |               |
| यो दिवि तिष्ठन्        | ¥ < ₹      | य एवायमादर्शे               | ४६६           |
| योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्   | ४३३        | रूपाण्येव यस्यायतन          |               |
| योऽप्सु तिष्ठन्        | ४३२        | य एवासावादित्ये             | ४६४           |
| यो मनिस तिष्ठन्        | ४३६        | रेत एव यस्यायतन             | ४६८           |
| योऽय दक्षिणेऽक्षापुरुष | ७१०        | रेतस इति मा वोचत            | YSY           |
| यो रेतिस तिष्ठन्       | ४३७        | रेतो होचकाम                 | ৩४८           |
| यो वा एतदक्षर          | <b>888</b> | व                           |               |
| यो याचि तिष्ठन्        | ४३५        | वाग्घोश्वकाम                | ७४६           |
| यो वायौ तिष्ठन्        | ¥ ₹ ₹      | वाग्वै ग्रह                 | ३७५           |
| यो विज्ञाने तिष्ठन्    | ४३६        | वाच धेनुमुपासीत             | ७१३           |
| यो वै स सबत्सर         | 969        | विज्ञात विजिज्ञास्यमवि०     | 969           |

#### वणोनुक्रमणिका ।

|                          | पृष्ठम् |                            | पृष्ठम्      |
|--------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| विद्युद्धस्याहु          | ७१२     | स यथा दु दु भेई न्यमा ०    | ३०५          |
| वेत्य यथेमा प्रजा        | ७५९     | स यथा दुःदुभेईन्यमा०       | ६६४          |
| হা                       |         | स यथाँद्रैधामेरभ्याहितस्य  | ६६५          |
| शाकस्येति होवाच          | ४६८     | स यथार्दैधाग्नेरभ्याहितात् | ३०८          |
| श्रोत्र वै ग्रह          | ३७६     | स यथा वीणायै वाद्य०        | <b>७</b> ० ६ |
| ओत्र होचकाम              | 280     | स यथा वीणायै वाद्य०        | ६६५          |
| श्वेतकेतुई वा आरुणे॰     | ७५७     | स यथा शङ्कस्य ध्माय०       | ७०६          |
| स्र                      |         | स यथा शङ्कस्य              | ६६५          |
| स एष सवत्सर प्रजा॰       | १८६     | स यथा सर्वीसामपा५          | ३१०          |
| स ऐक्षत यदि वा           | २६      | स यथा सर्वीसामपा५          | ६६५          |
| स त्रेधात्मान व्यकुः     | २३      | स यथा सै धविखल्य           | ३१३          |
| स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयो ० | 989     | स यथा सै घवघनो             | ६६६          |
| स नैव ॰यभवत्स विश ॰      | 988     | स यथोर्णनाभि               | २४८          |
| स नैव "यभवत्स शौ०        | 188     | स यामिच्छेत्कामयेत         | ८०२          |
| समानमा साजीवीपुत्रात्    | ८१६     | स यो मनुष्याणा ५           | 466          |
| स य कामयेत               | ६८५     | सिलल एको द्रष्टादैतो       | ५८६          |
| सय इच्छेत्पुत्रो मे      | ८०५     | स वा अयमातमा ब्रह्म        | ६११          |
| स य इमा ५ स्त्रीहाँका ०  | ७३१     | स वा अयमात्मा सर्वेषा      | <b>३</b> ३३  |
| स यत्रायमणिमान वेति      | ५९६     | स वा अय पुरुषो जाय•        | ५४१          |
| स यत्रायमात्माबस्य       | ६०१     | स वा एष एतस्मिन्बु॰        | ५५९          |
| स यत्रेतत्स्वप्न्यया ०   | २३९     | स बा एष सप्रसादे           | ५५४          |

#### ८३२ बृहदारण्यकोपनिषन्मन्त्र

| হূম্ব                    | म्                    | पृष्ठम् |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| सवाएष स्वमाते ५९         | २ स होवाच गार्यो य    |         |
| सवाएष स्वप्ने ५५         | .८ एवायमादर्शे        | २२४     |
| स वा एष महानज आ          | स होवाच गार्ग्यो य    |         |
| त्माजरोऽमरो ६५           | ७ एवाय छायामय         | २२६     |
| स वा एष महानज आ          | स होवाच गाग्यों य     |         |
| त्मात्रादो ६५            | ६ एवाय दिक्षु         | २२५     |
| स वा एष महानज आ-         | स होवाच गाग्यों य     |         |
| त्मा याऽय ६४             | '॰ एवाय यन्त          | २२४     |
| स वै नैव रेमे तस्मादेका  | स होवाच गाग्यों य     |         |
| की नरमते ८               | ४ एवाय वायौ           | २२२     |
| स वै पाचमेव प्रथमाम      | स होवाच गाग्यों य     |         |
| त्यवहत्सा ५              | .६ एवासाबादित्ये      | 296     |
| स इ प्रजापतिरीक्षाचके ७९ | ७ स होवाच गार्ग्यो य  |         |
| स होवाच गाग्यों य ए      | एवासौ च द्रे          | २२०     |
| वायमझौ २२                | ३ स होवाच गाग्यों य   |         |
| स होवाच गाग्यों य        | एवासौ विद्युति        | २२१     |
| एवायमप्यु २२             |                       |         |
| स होवाच गाग्यों य        | गौतम                  | ७६६     |
| एवायमाकाशे २२            | १९ स होवाच तथा नस्त्व |         |
| स होवाच गाग्यीं य        | ता <b>त</b>           | ७६३     |
| एवायमात्मिन २३           | २६ स होवाच दैवेषु वै  | ७६४     |

|                          | पृष्ठम्     | पृष्ठम्                   |
|--------------------------|-------------|---------------------------|
| स होवाच न वा अरे         |             | ष एतत्सुप्तोऽभूच          |
| पत्यु कामाय              | ३०१         | एष विज्ञानमय पु           |
| स हावाच न वा अरे         |             | रुष कैष २३६               |
| पत्यु                    | ६६२         | स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष  |
| स होवाच प्रतिज्ञातो      | ७६४         | एतत्सुप्तोऽभूच एष         |
| स होवाच माहिमान          | ४५७         | विज्ञानमय पुरुष           |
| स होवाच यदूर्ध्वे गार्गि |             | स्तदेषा २३७               |
| आकाश एव                  | <b>4</b> 84 | स होवाचैतद्वै तदश्वर ४४३  |
| स होवाच यदूर्ध्व गार्गि  |             | स होवाचोवाच वै सो० ३९७    |
| आकाशे तदोत               | <b>441</b>  | स होवाचोषस्तश्चाकायणो ४०२ |
| स होवाच याज्ञवस्क्य      |             | सा चेदसौ न दद्यात्का० ८०१ |
| प्रिया बतारे             | ३०१         | सा चेदसौ न दद्यादि० ८०१   |
| स होवाच याज्ञवल्क्य      |             | साम प्राणो वै साम ७२२     |
| प्रिया वै खळ             | ६६१         | सावाएषादेवता ५२           |
| स होवाच वायुर्वे गौतम    | ४३०         | सावा एषा देवतैता          |
| स होवाच विज्ञायते        | ७६५         | सा देवताना पाप्मा         |
| सहोवाचाजातशत्रु प्र      |             | न मृत्युमपह्रत्य ५४       |
| तिलोम                    | २२८         | सावा एषा देवतैतासा        |
| स होवाचाजातशत्रुरेता     |             | देवताना पाप्मान           |
| वसु                      | २२७         | मृत्युमपहत्याथैना ५६      |
| स होवाचाजातशत्रुर्वत्रै  |             | सा ह वागुवाच । ७५०        |

| पृष्ठम्                     |                           | पृष्ठम्      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| सा होवाच नमस्तेऽस्तु ४४२    | सा होवाचाह वै त्वा        | 7 <b>5</b> ¥ |
| सा होवाच ब्राह्मणा ४५२      | सैषा गायन्येतस्मिस्तुरीये | ७२७          |
| सा होवाच मैत्रेयी। यमु      | सोऽकामयत द्वितीयो         | २५           |
| म इय भगो सर्वा २९९          | सोऽकामयत भूयसा            | २८           |
| सा होवाच मैलेयी ।           | सोऽकामयत मेध्य            | ३०           |
| यनुम इय भागो                | सोऽविभेत्तस्मादेकाकी      | 61           |
| सर्वी वित्तेन पूर्णी        | सोऽयास्य आङ्गिरसोऽ०       | ६२           |
| स्यात्स्या ६६१              | सोऽवेदह वाव सृष्टि        | 66           |
| सा होवाच मैत्रेयी येनाह ३०० | सोष्यन्तीमद्भिरम्युक्षति  | 690          |
| सा होवाच मैत्रेयी ६६१       | सो इयमीक्षाचके            | 60           |
| सा होवाच मैत्रेय्यलैव       | स्वप्नान्त उच्चावचमीय०    | ५५०          |
| मा भगवानमू० ३१७             | स्वप्नेन शारीरमभिप्रइत्य  | ५४९          |
| सा होवाच मैलेय्यत्रैव       | ह                         |              |
| मा भगवा मो० ६६७             | इस्ती वे ग्रह             | ३७६          |
| सा होवाच यदूर्ध्वे गा० ४४९  | हिरण्मयी अरणी             | 6.5          |
| सा हावाच यदूष्वे याज्ञ ४४२  | हिरण्मयेन पात्रेण         | ७३६          |





#### ॥श्री ॥

# ॥ विषयानुक्रमणिका ॥

| शान्तिम <sup>-</sup> त्रस्य विशोपशमार्थस्य विवरणम्   | ₹—५          |
|------------------------------------------------------|--------------|
| प्रथमोपनिष <b>त्</b>                                 | <u>७—-४५</u> |
| श्रीतृसिंहश्रह्मविद्याया आख्यायिकापूर्वमवतारणम्      | 9            |
| सामसबिघत्वेन पृथिव्यन्तरिक्षयुत्रहालोकानामुप         | ासन          |
| श्री <b>नृसिंहो</b> पासनान्तर्गतम्                   | 98           |
| सैाङ्गसामोपासनोपन्यास                                | २३           |
| अप्रिसूर्यच द्रब्रह्मरूपाणा सामाङ्गदेवतानामुपासना    | नेरू         |
| पणम्                                                 | २५           |
| प्रथमसामोद्धार                                       | २८           |
| क्षीरोदार्णवशायिनो नृकेसरिणो योगारूढस्य उपासः        | नोप          |
| पादनम्                                               | ξo           |
| द्वितीयसामोद्धार                                     | ३२           |
| उपास्यस्य नृकेसरिणस्त्रिनेत्रत्वाद्याकारविशेषोपन्यास | ₹ ३          |
| तृतीयसामोद्धार                                       | थ इ          |
| अस्य साम्नो विश्वस्रष्टुत्वोपन्यास                   | ३८           |
|                                                      |              |

#### [२]

| चतुर्थसामोद्धार                                                                           | 89               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| यवधानेन सामोद्धारस्य शङ्कापूर्वक प्रयाजनकथनः                                              | म् ४२            |
| नैर तर्येण सामोद्धारस्पष्टीकरणम्                                                          | XX               |
| द्वितीयोपनिषत्                                                                            | ४७—८६            |
| आरयायिकाद्वारा अधिकारिविशेषणा तरम्                                                        | ४९               |
| प्रणवचतुमीत्राव्यूहोपासनम्                                                                | ५ इ              |
| पादाक्षरसख्यापूर्वककृत्स्नमूलम त्राक्षरसरयानिरूपण<br>यादिपञ्चाङ्गोप यासश्च                |                  |
| पारपञ्चाजाम पाराव्य<br>प्रत्येक मूलमात्राक्षराणा प्रणवसपुटितत्वविधानात्                   | ५४<br>पदा        |
| जाने प्राप्ते, तत्सौलभ्यार्थे पदोद्धार<br>उपस्यगुणविशेषनिर्णयार्थे मूलम त्रपदाना प्रत्येक | ५७               |
| प्रतिवचनाभ्यामर्थविवरणम्                                                                  | मक<br>५ <b>९</b> |
| अहपदार्थविवरणवाक्यस्य अहमस्मीत्यादेरुपासन                                                 | गफल              |
| परत्वप्रदर्शनम्                                                                           | ሪሄ               |
| <b>त</b> ्तीयोपनिषत्                                                                      | ८७—९६            |
| उपासनान तर शक्तिबीजद्वयपाठस्य सपुटीकरणस्टि                                                | <b>ब्हिरू</b>    |
| पप्रयोजनकथनपूर्वक शक्तिबीजद्वयनिर्णय                                                      | ८९               |
| चृतुर्थोपनिषत् ९                                                                          | .७—१२५           |
| शक्तिबीजनिर्णयान तर मूलम त्राङ्गमन्त्रपाठस्य प्रय                                         | गोजन             |
| कथनपूर्वक मूलमन्त्राङ्गम त्राणासुदेशक्रम                                                  | ९९               |

## [ ३ ]

| प्रणवात्मकाङ्गम त्रव्यारयानम्                                                                                                                                                              | 909                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| सावित्रीमहालक्ष्मीनृसिंहगायत्रीरूपाणामङ्कम त्राणा या                                                                                                                                       |                                   |
| रयानम्                                                                                                                                                                                     | 993                               |
| प्रणवसपुटिते एकैकस्मिन्मूलम त्राक्षरे तत्तद्देवतानृसिंह                                                                                                                                    |                                   |
| व्यूहे प्रदर्शयितु प्रत्येक प्रणवसपुटितमूलम त्राक्षराणा                                                                                                                                    |                                   |
| द्वात्रिंशन्ट्सिंह यूहस्तुतिमन्त्राणा च पुरश्चरणार्थाना                                                                                                                                    |                                   |
| प्रदर्शनम्                                                                                                                                                                                 | 998                               |
| पञ्चमोपनिषत् १२७—                                                                                                                                                                          | १५४                               |
|                                                                                                                                                                                            |                                   |
| पञ्चमाङ्गरूपास्त्रारयमहाचक्रविद्यामभिधातु महाचकस्वरू                                                                                                                                       |                                   |
| पञ्चमाङ्गरूपास्त्रार्यमहाचक्रविद्यामभिधातु महाचकस्वरू<br>पोद्धार                                                                                                                           | १२९                               |
|                                                                                                                                                                                            | 9                                 |
| पोद्धार                                                                                                                                                                                    |                                   |
| पोद्धार<br>उद्भृतमहाचके यथाविहितम त्राक्षराणा न्यासक्रम<br>महाचक्रविद्याया पलनिर्देश<br>उत्ताया नृसिंहब्रह्मविद्याया पलविशेषप्रतिपादनम्                                                    | १३५                               |
| पोद्धार<br>उद्भृतमहाचक्रे यथाविहितम त्राक्षराणा न्यासक्रम<br>महाचक्रविद्याया पलनिर्देश                                                                                                     | <b>१३</b> ५<br>१४०                |
| पोद्धार<br>उद्भृतमहाचके यथाविहितम त्राक्षराणा न्यासक्रम<br>महाचक्रविद्याया पलनिर्देश<br>उत्ताया नृसिंहब्रह्मविद्याया पलविशेषप्रतिपादनम्                                                    | <b>१३</b> ५<br>१४०                |
| पोद्धार उद्भृतमहाचके यथाविहितम त्राक्षराणा न्यासक्रम महाचक्रविद्याया पलनिर्देश उत्ताया नृसिंहब्रह्मविद्याया पलविशेषप्रतिपादनम् पापक्षयार्थे नित्यमेतिद्वद्यानुष्ठानेन तद्ग्रथाध्ययनेन जपेन | <b>१३</b> ५<br>१४०<br><b>१</b> ४२ |





## ॥ नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषत् ॥

#### श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन भाष्येण सहिता।

यश्वाञ्चोपनिषत्क्याता तपन त विश्व गुरुम् । प्रणम्योपासनागर्भी तद्याख्या श्रद्धयारमे ॥ १ ॥ भानुष्टुमास्सामराजाश्वारसिंहादिद जगत् । जात यस्मिन्स्थित कीन नमस्तस्मै विशक्तये ॥ २ ॥



द्ध कर्णेभि ऋणुयाम देवा ' इति मचान्त-र्गतभद्रपद्व्याख्यानपराम् ऋचम् सदिता शान्तौ पठन् अन्याभ्य श्रौतस्मार्तपौराणिक कल्पप्रतिपादिताभ्य साकारब्रह्मविद्याभ्य

इय सुभद्रेति दर्शयति-

### भद्र कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्र पद्ये-माक्षभिर्यजन्त्रा । स्थिरैरद्गैस्तुष्टुवासस्तन् भिर्व्यद्योम देवहित यदायु ॥१॥

भद्र कल्याणम्, कर्णेभिरित च्छान्दसम्, कर्णे शृणुयाम शृणुम देवा सन्तो वयम् भद्र कल्याण पश्येम
अक्षमि चक्षुभि यजन्ना यजनजीला, स्थिरेर है हृद्
याचै सामाङ्गप्रणवसावित्रीयजुर्छक्ष्मीनृसिंहगावत्रीक्ष्पे मृ
लमन्दाङ्गव्यारयानपरे तन्भि तन्मन्ते 'यो वै नृसिंहो
देवो मगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नम 'इलाचै , तुष्टुवास इति स्तुतिसाधनत्वेनोक्तत्वात तन्शब्देन मन्त्रा गृह्म
नते, तथा अङ्गशब्देन च , तुष्टुवास स्तुवाना स्तुतिं कुर्वाणा
व्यश्चेम विगतरोग विविधेहिकामु दिमकसुखभोगक्षमम् अश्चेम
प्राप्नुयाम , आयुरिति प्रत्येक सबध्यते , यहेवहित देव
तापनीये उक्तविद्ययोपास्य तत्त्वसरोचितकरणबुद्धया
शिक्षन् हितमाचरित यस्मिन्नायुषि तत् तथोक्तमायुर्व्यश्चेमेति
सबन्ध ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न' पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरि-

## ष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देघातु ॥ २ ॥ ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति ॥

स्वस्ति न इत्यत्र स्वस्तिपदाना चतुर्णामपौनहस्त्य यास्क बचनात् यथासख्यम् । स्वस्तीत्यविनाशमायु न अस्मभ्यम् इन्द्र दधातु, कीद्यक् वृद्धश्रवा वृद्धात् बृहस्पते सिद्धश्चा श्रवण यस्य स तथोक्त दधातु । स्वस्तीत्यामिमुख्यमुपासनाया न अस्मभ्यम् पूषा विश्ववेदा विश्वानि वेदासि यस्य स तथोक्त , अथवा सर्वे वेदा उपासनायामाभिमुख्य दधतु स्वस्ति न अस्मभ्य पूजाईता ताक्ष्ये देवभक्तो गहत्मान् अरिष्टनेमि अहिंसितवष्त्र दधातु । स्वस्ति सुशोमन न अस्मभ्य दधातु बृहस्पतिरित्यथ । अस्मिन्मन्त्रे अस्मच्छब्दवी प्तया वक्ष्यमाणाया विद्यायामाद् दर्शयति । शान्ति शान्ति शान्ति त्रिधा तु विश्वोपशान्ति वक्ष्यमाणविद्या-गुष्ठाने ॥

इति शान्ति ॥





## प्रथमोपनिषत् ॥



पो वा इदमासन् ' इत्याचा ' तदे-तिश्रष्कामस्य भवति ' इत्यन्ता ताप नीयोपनिषत् श्रीनृसिंहाकार ब्रह्मविष या सती निराकार ब्रह्मप्रितिपस्युपाय भू ता, अत एव पृथक्स बन्धाभिधेयप्रयो-

जनानि न वक्तव्यानि, यान्यव तु उपनिषत्सबन्धाभिधयप्र याजनानि तान्येवोपनिषद्धाचिख्यासुना सक्षेपता वक्तव्या नि । तत्र प्रयोजनसाधनाभिव्यक्षकत्वेनाभिधेयसबन्धशास्त्र पारम्पर्येण प्रयोजनवत् । किं पुन प्रयोजनिमति, उच्यते— रोगातम्येव रोगनिवृत्तो म्वस्थता, दु खात्मकस्य आत्मनो द्वैतप्रपश्चस्थोपशमे स्वस्थता द्वैताभाव प्रयोजनम्, द्वैतप्रपश्चस्य च अविद्याकृतत्वाद्विद्यया तदुपशम स्यादिति ब्रह्म-विद्याप्रकाशनाय अस्या आरम्भ । 'यत्र हि द्वैतिमिव' 'यत्र च अन्यदिव स्थात् तत्रान्योऽन्यत्पश्येत् विजानीयात्' 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् विजानीयात्' इत्यान्त्रस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् विजानीयात् ' इत्यान्त्रस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् विजानीयात् ' इत्यान्त्रस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् विजानीयात् ' इत्यान्त्रस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत्

म्रोन्यते—सत्य श्रूयते सबन्ध । तथापि अर्थवादत्वाम विवक्ष्यते। अर्थवादश्च विध्यश्रवणात्, ' उद्गह्वाति ' 'विरमति ' 'ठ्याप्रोति' 'ज्वलति' 'पत्रयति' 'पलायन्ते' 'ददाति' 'मार्यति' 'नमन्ति' इस्रेव वर्तमानोपदशाच । न च वान्यम् अधस्तात्पदोद्धारे 'तस्य ह वा उग्र प्रथम म्थान जानीयात्' इति विधि श्रूयते इति । यत तत प्रागपि 'प्रसक्षरमुभयत ओंकारो भवति ' इति विधिबल्लात् प्रणवाक्षरमिश्रणेन मूलम-न्त्राक्षरव्यत्ययात् नत्पदाज्ञान प्राप्त तत्तत्पद्परिमाणज्ञापनार्थे विधिरुपक्षीण मन न तत्पदार्थाना श्रीनृसिंहब्रह्मणा सह सबन्ध विधातु शक्नोति । अत याबद्वेश विद्याभेद इत्येव प्राप्तम् । एव प्राप्ते, त्रूम — सत्य प्रथिन्यादिस्रोकाना पर म्पर विशेषणविशेष्यभावा नावगम्यते, प्रत्येक च वेन्यता श्रूयते 'जानीयात्' इति । तथापि श्रीनृसिंहब्रह्मणा मह सबन्ध तत्र तत्र श्रूयमाण केन प्रारयितु शक्यत? तथा हि— 'य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ प्रायच्छत्' 'य एत मन्त्रराज नारभिंहमानुष्टुभ प्रतिगृह्णीयात् ' इत्यादिमध्ये पुनश्च 'आनुष्टुभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्याङ्गमन्त्रात्रो ब्रूह् ' इति 'मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ भवति ' इत्यव मध्ये श्रावयित्वा अन्ते 'य एत मन्त्रराज नारसिंह्मानुष्टुम

> परिप्रहण स प्रम्थालय, क उ ति शि संस्थान सारनाथ, वारावसी

नित्यमधीते ' इत्यसकृदभ्यका आदिमध्यावसानेषु नृसिहत्रहा सवन्धित्वेन सकीर्तनात् विद्याया एक्यमिति विनिश्चिते तत्स बन्धित्वेन यथायाग्यतया तदन्तर्गत पद्जात सामसबन्धि समस्त यथायोग्यतया वर्णनीयम् । अपि च अन्त्योपनिषदि फलकथनावसरे कृत्सा श्रीनृसिंह ब्रह्मविद्यामिभधाय 'य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते ' इत्येतन्त्रारसिंहानुष्टु-भशब्दाना कृत्स्ननृसिंहत्रह्मविद्याभिधायकत्वेन निश्चितानाम् भसकुच्छ्तानामेव आदी 'एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ मपश्यत् इति अवणात् तद्न्तराखवितपद्जात नृसिहमहा विद्यासबद्धमिति निश्चीयते । तत्सबन्धश्च तत्तत्पद्व्याख्या नावसरे स्पष्टभेव प्रदर्शयिष्यते । अपि च 'वाक्यान्वयात् ' इति न्यायेन सर्वमेवेद प्रकरण नृसिंहब्रह्मविद्याप्रकरणमिति गम्यते । अथ यदुक्त पद्य्याख्यानवाक्याना नृसिंहत्रद्वावि-द्यासनन्धसमपैकाणा विध्यश्रवणात् वर्तमानापदेशाश अर्थवा इत्वमिति, तद्युक्तम् । अधस्तात्पदोद्धारे 'तस्य इ वा उप प्रथम स्थान जानीयात् 'इति विधि स्पष्ट एव श्रूयते । तत्र च विधी तच्छब्देन साङ्गस्य मूळमन्त्रस्य परामशीत् अङ्गा ना च द्वैविध्यात् मूलमन्त्राङ्गमन्त्राणा सामाङ्गमन्त्राणा च यथायोग्यतया व्याख्यानव्याख्येयभावेनावस्थितत्वात् कृत्स्नेव

नृसिंहब्रह्मविद्या अवगम्यते । स च विधि अनुपक्कन्यायेन सर्वपदसबन्ध स्पष्ट इति । ननु तत्राप्युक्त पदमा नार्थे तदिति, तत्र । प्राक् 'प्रसक्षरमुभयत ओंकारा म वति ' इति वाक्यादर्थाज्ञानेन पदाज्ञाने प्राप्ते, तत्पुर सरमेव पदज्ञानमिति । नन्वेव तच्छेषत्वेनोपरिष्टादर्थकथनमनुपपन्नम् । नानुपपत्रम्- उपरिष्टाद्धि 'कस्मादुच्यते ' 'कस्मादुच्यते ' इत्यथपुर सरमेव पद स्पष्टार्थमुपसहरति-'तस्मादिद्मुच्यते' इति, अत अवगम्यते शागप्यथज्ञानपुर सरमेव पद्ज्ञानमिति। सर्वसविधिश्रवण स्पष्टिति । किं च सर्वेषा पदानामर्थमाश्राव्य अन्ते 'य एव वेद इति विधिश्रवणात्। 'वेद' इति वर्तमानत्वात्कथ विधिरिति चेत् न, 'वचना नि त्वपूर्वत्वात् ' इति न्यायात् । 'य एव वेद् ' इति य एव प्राक्तनमर्थजात श्रीनृसिंहब्रह्मसबद्ध वेद उपास्त । उपनि षदि साकारब्रह्मविद्याप्रकरणे पठिताना वेदोपासनाज्ञानध्या नपदानाम् उपासनार्थत्वेन निर्णीतत्वात् । अतो नायमर्थ वाद इत्यत पश्वसूपनिषत्सु न यावद्वेद्य विद्याभेद इति सिद्धम् । 'आपो वा इदमासन् ' इत्यादिना श्रीनृसिंहनहा विद्याप्रकरणमाख्यायिकापूवमवतारयति इयमुपनिषत् । तत्र तावत प्रथमोपनिषदि सामसबन्धित्वन प्रथिव्यन्तरिक्षश

ब्रह्मबद्साङ्गसामाभ्रिसूर्यचन्द्रब्रह्मादिदेवाना सामोद्धारपूर्वेक क्षीरोदार्णवशायिन्युपविष्टे वा शेषाभोगमस्तकपरिवृते नृ केसरिणि यागारूढे वरदाभयहस्ते त्रिनेत्र शकरे पिनाकहस्ते सिंदानन्द्मये ब्रह्मविवत उपासनम्। तसिन्नेव द्वितीयो पनिषदि प्रणवोपासनापूर्वेकसामरहितानुष्टुब्मन्त्रपश्चाङ्गपदो द्धारपूर्वकपदञ्यारयाकथनगुणविशिष्ठोपासनम् । तस्मिन्नेव तृतीयोपनिषदि सामान्वितत्वेन मूलमन्त्रसबन्धित्वेन शक्ति-बीजकथन तिर्भाणयश्च । तस्मिन्नेव चतुर्थोपनिषदि मूलम-न्त्राङ्गमन्त्रसामाङ्गमन्त्रे प्रणवन हृदय सावित्रेण शिरो महालक्ष्मीशिखा व्याख्याय नृसिंहगायत्र्या कवच व्याचष्टे, महाचकद्वाविंशद्वयूह्दवतोद्देशपूर्वक पुरश्चरणमन्त्राश्च । प-श्वमोपनिषदि मन्त्रवर्णे द्वात्रिंशद्वश्रूहान्महाचक्रे विनयस्य तत्स्वरूपप्रकथनेन असमन्त्रान्ध्याख्याय श्रीनृसिंह ब्रह्मविद्या नुष्ठातु फल ज्याचष्टे ॥

आपो वा इदमासन्सिललमेव स प्र-जापितरेक पुष्करपर्णे समभवसस्यान्त-मैनिस काम समवर्ततेद सुजेयमिति तस्माचत्पुरुषो मनसाभिगच्छिति तद्वाचा

वदति तत्कर्भणा करोति तदेषाभ्युक्ता-कामस्तद्ग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत् । सतो बन्धुमसति नि रचिन्दन्हृदि प्रतीष्य कवयो मनीषेत्यु-पैन तदुपनमति यत्कामो भवति स त पोऽतप्यत स तपस्तप्खा स एत मन्नराज नारसिंहमानुष्टुभमपदयत्तेन वै सर्वमिद-मसूजत यदिद किच तसात्सर्वमिदमा नुष्टुभमित्याचक्षते यदिद किंचानुष्टुभो वा इमानि भ्रुतानि जायन्तेऽनुष्टुभा जा-तानि जीवन्त्यनुष्टुभ प्रयन्त्यभिसविद्यान्ति तस्रैवा भवत्यनुष्टुप्प्रथमा भवत्यनुष्टुबुत्त-मा भवति वाग्वा अनुष्टुब्वाचैव प्रयन्ति वाचैवोद्यन्ति परमा वा एषा छन्दसां यद्नुष्टुबिति ॥ १ ॥

आप आसन इति सबन्ध । वै प्रसिद्धम् । इद् प्रत्य-क्षादिदृष्ट सिळ्ळम् अम्ब्वेव स प्रजापति । स इति पूर्व परामार्शना तच्छब्देन पुलिङ्गेन प्रकृत परामृश्वति 'यो ब्रह्माण विद्धाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै 'इति श्रुते । ब्रह्मा प्रजापति एक सन् पुष्करपर्णे समभवत् आसीत्। तस्य प्रजापते मनसि अन्त करणे अन्तर्वर्ती काम इन्छा समवर्गत, इद सृजेयमिति सृष्टिविषय इत्यर्थ । तस्मात् यत्पुरुषो मनसाभिगन्छति अन्त करणेनेच्छति तद्वा-चा वदति। वाग्वदनपूर्वक कमकरण छोकप्रसिद्ध दुर्शयति— तत्कर्मणा करोतीति । उक्तमेवार्थं द्रढियतुम् ऋच साक्षित्वे नोद्गावयति- तदेषाभ्युक्तेति । अथदार्ह्ये ऋक् निर्णातैव , सामयजुषोरर्थेशैथिल्यमपि सभाव्यत- 'यद्वै यज्ञस्य साम्रा यजुषा क्रियते ।शथिल तद्यहचा तह्दम 'इति श्रुते । तस्मिन्नेवार्थे एषा ऋक् वक्ष्यमाणा अभ्युक्ता। मनस काम तद्र ममवर्तत रेत उदक प्रथमम् आदौ सृष्ट्रयवसरे यदासीत् यस्मात्कारणादासीत् । अथवा काछनिर्देश यदा इति, यस्मिन्काल प्रथमम् उद्कमासीत् , तदैव मनस काम अधीत्युपरि विषये सृष्टिविषये समवर्तत इत्यथ । सत ब्रह्मणो बन्धु बन्धन विवर्त कवय विपश्चितो हृदि निर विन्द्न्, असति ब्रह्मणि, असच्छब्दस्य नामरूपाव्याकुतत्वेन ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात् 'असद्वा इदमम आसीत्' इत्यादौ ।

हृदि अन्त करणे प्रतीष्य प्रत्यगात्मानमवेक्ष्य मनीषा मनी षया विपश्चिद्भुद्धया। ब्रह्मणी बन्धु बन्धुमिव बन्धु पर ब्रह्म च्याकर्तार श्रीरोदार्णवादिविशषणविशिष्ट भाविसृष्टे स्रष्टार मूलमन्त्रसामाद्यपास्य इदि निरविन्दन् इत्युत्तराधस्य गूढो ८भिप्राय । इति शब्द ऋक्समाप्तिं द्योतयति । उपैन का मिन तत्काम्यम् उपनमति यस्मिन् कामो भवति। स प्रजापति , तप 'मनसश्चेन्द्रियाणा चैकाग्र्य परम तप ' इति स्मरणात् अतप्यत मनसश्चेन्द्रियाणा च ऐकाग्र्यमकरोत्। स प्रजापति , तपस्तप्त्वा पूर्व व्यारयातम् , स प्रजापति एत प्रकृत सर्वनाम्नोपात्त सतो बन्धुमित्यनेन गूढाभिप्रायेण सूचितम्, 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' इति न्यायेन, मन्त्रराज प्राकरणिकमन्त्राणा राजान प्रधानभूत सामराज वा। मन्त्र शब्दस्य 'अहेबुध्निय मन्त्र में गोपाय। यमृषयस्त्रयिविदा विदु । ऋच सामानि यजू १ षि ' इत्यादौ साम्न्यपि प्रयु क्तत्वात् । नारसिंह नृसिंहसबन्धि सामादि तद्वितात्, नृसिंहगायत्र्यादिप्राप्तौ तद्यावृत्त्यर्थम् आनुष्ट्रभमिति अनुष्ट्-प्छ द्उपाधिकम् ऋग्विशेषमाह, 'गायत्रमेतदहर्भवति ' इति न्यायात्। अपरयत् दृष्टवानित्यभित्राय । एतदुक्त भव ति- द्वितीयतृतीयचतुर्थपश्वमोपनिषत्स् मन्त्रराजादित्रय

शब्दा प्रयुक्ता तत्पुरुषबहुत्रीहितद्धितसामध्यीत् पूर्वपूर्वी पनिषद्रथेमाचक्षाणा सन्त एव आदौ प्रयुक्ता कुत्स्नामेव ब्रह्मविद्या सगृहीतवन्त , अतश्च वक्ष्यमाणा कृत्स्नामेव ब्रह्म विद्यामपद्यदिखर्थ । तेन वै प्रागुक्तेन, वै प्रसिद्धम्, सर्वमि दमसृजत प्रसक्षादिसिद्धमसृजत । यदिद किंच स्पष्टम् । तस्मात्सर्वमिदमानुष्टुभमित्याचक्षते यदिद किंच मन्त्रराजना रसिंह्शब्दौ । इह आनुष्टुभिमिति तद्धितप्रयोगात् द्वात्रिंश दक्षराणामेव तत्साम्रश्च सामर्थ्य दर्शयत्येव। अत्राप्युपाख्या यिकाया किल प्रजापति तपसा लोकत्रयसृष्ट्रयथमेव कार-णजिज्ञासु अत्यन्तशुद्धान्त करणतात् शक्तिवययुक्ता ब्रह्म स्वरूपिणीं भूतसृष्टिपुर सरसर्वसृष्टिकारणिकामनुष्ट्रबृचम् अ-पश्यदिखाह । अनुष्टुमो वा इमानि भूतानि जायन्ते अनु ष्टुभा जातानि जीर्वान्त अनुष्टुभ प्रथन्यभिसविशन्ति इति 'जन्माद्यस्य यत ' इत्यस्या ब्रह्मलक्ष्मणलक्षितत्व दर्शयति । उक्तमेवार्थ द्रढियितुम् ऋच साक्षित्वेनाद्भावयति-- तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य साक्षिणी एषा वक्ष्यमाणा ऋक् भवति। अनुष्टुप् प्रथमा भवति सर्वसृष्टे प्रथमा आद्या भवति । अनुष्टुप् उत्तमा श्रेष्ठा भवति । वाग्वा अनुष्टुप् सर्वो वा क्प्रपश्च अनुष्टुभि स्टीन इति दर्शयति । नामसृष्टिपूर्व

कत्वाद्रूपसृष्टे वाद्रूपत्वादनुष्टुभ अनुष्टुवेव मूळकारणम् । वाचैव प्रयन्ति अनुष्टुभैव प्रलय गच्छन्ति भूतानि । वाचैव अनुष्टुभैव उद्यति उत्पत्तिं गच्छन्ति । परमा वा एषा छन्दसा गायण्यादीनाम् , छन्दसा वदाना वा, परमा उत्कृष्टा । परमत्व च सामाधारत्वादनुष्टुभ । माम्नश्च परमत्वम् 'देवा वै नर्चि न यजुष्यश्रयन्त ते सामन्येवाश्रयन्त' इति श्रुते , 'वेदाना सामवेदोऽस्मि' इति स्मृतेश्च । यदनुष्टुविति इति शब्द ऋक्समाप्तिं स्रोतयति ॥

एव तावदाख्यायकायामन्ते सकळनृसिहोपासनसम्राह्
कान् मन्त्रराजनारसिहानुष्टुभश्चद्धान् विज्ञाय तैरेव शब्दै
सकळोपासना सृष्ट्यर्थ प्रजापत्यनुष्ठिता सगृह्य इदानीमिविशे
बेणानुष्ठाने प्राप्ते, तत्र तावत्साम्न ऋगश्चराभिव्यश्चकत्वात्
अभिव्यश्वकाभिव्यङ्गवयोरभिव्यश्चकपूर्वकत्वात् साम्नश्च सर्व
वेदश्रेष्ठत्वात्—'दवा वे नार्च न यजुष्यश्रयन्त ते सामन्येवा
श्रयन्त 'इति श्रुते 'वेदाना सामवेदोऽस्मि' इति स्मृतेश्च,
अस्य च सामराजत्वात् तदुपासनाया प्राप्ताया क्रमसूचनपूर्वि
कामाह्—

ससागरा सपर्वता सप्तद्वीपा वसु घरां तत्साम्न प्रथम पाद जानीयाद्यक्ष गन्धवीप्सरोगणसेवितमन्तिरक्ष तत्सा-क्रो द्वितीय पाद जानीयाद्वसुरुद्रादित्यैः सर्वेदेवै सेवित दिव तत्साम्नस्तृतीय पाद जानीयाद्वस्यस्य निरञ्जन परम-व्योक्रिक तत्साम्रश्चतुर्थे पाद जानीया-यो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छत्यृग्य-जुःसामाथवीणश्चत्वारो वेदा साङ्गा स-शाखाश्चत्वार पादा भवन्ति किं ध्यान किं दैवत कान्यङ्गानि कानि दैवतानि कि छन्द' क ऋषिरिति॥ २॥

यथाकथिषदुपासनारूपे प्राप्ते ससागरामिति प्रथमत एव सागरसकीर्तनेन सागरपूर्विकासुपासना द्योतयित । अत एव न पृथ्वीविशेषण सागर इति केचिद्याचक्ष ते , ततश्च प्रथमत सागर श्लीरोदार्णव ध्यात्वा तच्छा यिन्युपविष्टे वा तस्मिन्पश्चाङ्गन्यासम् ऋक्सामयो कृत्वा तस्मिन्नेव सपर्वतामित्याद्युपासना सह सागरण वर्तन यस्या उपासनाया ता ससागरा जानीयादित्यनुषङ्ग — यथा 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ' इत्यादेरान-दमयाद्विच्छेदमिवेति, तद-

युक्तम् । न ताबद्विशिष्टामुपासना ससागरशब्दस्ताबदाहः किंतु बद्धक्रमके पदार्थजाते तदादिन्यायेन सूचयति । तदन्य विशेषणत्वेनैकवाक्यत्वेऽपि समानम्। तस्माद्वक्रमकसुपासन प्रथमत एव सागरशब्दोपादानात्क्षीरोदार्णवपूर्वक विज्ञेयम् । ततश्चायमर्थ । तत्साम्न तस्या न्यस्ताया अनुष्टुभो न्यस्त-स्य च साम्र प्रथम पाद श्रीरोदार्णवज्ञायिन उपविष्टस्य वा नृकेसरिण उक्तविशेषणविशिष्टा वसुधरा हृदयमङ्ग हृदयान्तर्वितित्वेन जानीयादित्यर्थ । एवमुत्तरेष्विप त्रिषु पादेषु यक्षगन्धर्ववसुरुद्रब्रह्मस्वरूप छोकसाहचर्योद्भद्वछोक तत्साम्न तस्या न्यस्ताया अनुष्टुभो न्यस्तस्य च साम्रो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद तस्य नृकेसिरण शिखाकवचान्तर्वेर्तित्वेन जानीयादिति योज्यम्। एव नृ केसरिण यो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छतीति गमनोपादा नात्कार्थममृतत्वम् , न कैवल्यम् , 'कार्यं बाद्रिरस्य गत्युप-पत्ते ' इति न्यायात् । अथवा देहान्ते देव पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म तारक तारकमात्राभि प्रत्याब्रह्मणारेकत्व व्याच्छे इत्य न्ते अवणात् अमृतत्व कैवल्यम् । एवसुपरिष्टात् उभयथा अ-स्य अमृतस्व श्रूयमाण न्याख्येयम् । ऋग्यजु सामाथर्वाणश्च त्वारो वेदा साङ्गा सशास्त्राश्चत्वार पादा भवन्तीति

महाचक ज्याख्यातम् । तस्य नाभ्या श्रीरोदार्णवशायिन **उपविष्टस्य वा नृकेसरिण क्रमप्राप्त पश्चममङ्गम् अस्त्रा-**रय वक्ष्याम । तन्वेव साङ्गोपासनामपरिसमाप्य कोऽय मध्ये ध्येयप्रश्लोपक्रम पिज्ञाचजल्पितमिव- किं ध्यान किं दैवत कान्यङ्गानि कानि दैवतानि किं छन्द क ऋषि रिति ध्यानदेवताङ्गाङ्गदवताछन्दर्षीणा प्रश्न १ अत्रोच्यते-अत्र किल आख्यायिकाया प्रजापति विरतेभ्यो देवेभ्य सामद्वारिकामेकामुपासना परिसमाप्य तूर्व्णी बभूव श्रो तृणा बोध परीक्षितुम्— किं प्रागुक्त एवार्थे अवान्तरविशेष पुच्छन्ति अन्यद्प्यर्थजात तदुपयोगि, न वेति । अनेना भिप्रायेण मध्य एव प्रश्नोपक्रम । तत्र षट्प्रश्ना । प्रथमप्रश्ने जानीयादिति प्रागुक्तविधौ उपरिष्टाश्चोपनिषत्स्वा ममाप्नेर्ज्ञान मात्र ध्यान वेति प्रश्न । जानीयादिति विधावभ्यासस्य ध्यानस्याश्रवणात्तत्रोत्तराप्रदानात् 'अप्रतिषिद्धमनुमत भवति ' इति न्यायाज्ञानीयादित्यत्र ध्यायेदित्यर्थ । ध्यायति ज्ञाना भ्यासे वर्तते। किं दैवत किं छन्द क ऋषिरिति प्रश्नवये नारसिंहानुष्ट्रभतद्धितश्रवणात्स्वस्य च ब्रह्मण प्रजापते कथ कत्वेन दैवतछन्दर्षित्वेनोत्तरम्, 'यस्य वाक्य स ऋषियां तेनोच्यते सा देवता 'इत्याश्वलायनस्मरणात । इति शब्द

## प्रश्नसमाप्तिं चोतयति ॥

स होवाच प्रजापित स यो ह वै तत्सावित्रस्याष्टाक्षर पद श्रियाभिषिक्त तत्साम्रोऽङ्ग वेद श्रिया हैवाभिषिच्यते सर्वे वेदाः प्रणवादिकास्त प्रणव तत्सा म्रोऽद्ग वेद स त्रीह्लोकाञ्चयति चतुर्विचा वक्षरा महालक्ष्मीर्यज्ञस्तत्सान्नोऽङ्ग वेद स आयुर्यशःकीर्तिज्ञानैश्वर्यवान्भवति त सादिद साङ्ग साम जानीयाची जानीते सोऽमृतत्व च गच्छति सावित्रीं प्रणव यजुर्लक्ष्मी स्त्रीशृद्धाय नेच्छन्ति द्वात्रिश दक्षर साम जानीयाची जानीते सोऽम् तत्व च गच्छति सावित्रीं लक्ष्मीं यजुः प्रणव यदि जानीयात्स्त्रीशुद्धः स मृतो ऽघो गच्छति तस्मात्सर्वदा नाचष्टे यद्या चष्टे स आचार्यस्तेनैव मृतोऽधो गच्छति॥ अत्र किल षट्प्रभा प्रश्चचतुष्टय नैरपेक्ष्यण अङ्गपूर्वत्वा

दक्किज्ञानस्य पारिशेष्याच साम्रोऽङ्ग तहैवत प्रश्रद्धयेन, स प्रजापति श्रोतृणा बोधमर्थिता च अवेक्ष्य हर्षित , निपा त्तानामनेकार्थत्वात्, उत्तरमुवाच-स यो ह वा इति। बीप्सया हर्षनिर्भरता दर्शयति । सावित्रस्य अष्टाक्षर पद श्रिया अभिषिक्त श्रीबीजेनाभिषिक्तमुपरिष्टाच्छ्रीबीजमित्य र्थ। तत्साम्रोऽङ्ग वेद इत्यभिषिक्तमिति वदन् शिर पूर्व कत्वादिभषेकस्य तस्मिन्नभिषिक्ते शिरोऽद्वस्थाने साम्रोऽङ्क वेद इसङ्गता विधत्ते। श्रिया हैव अभिषिच्यत इस क्केषु सर्वत्र फलभवणम् ' द्रव्यसस्कारकर्मस् परार्थत्वात्फल भुनिरर्थवाद स्यात्' इत्यर्थवाद , 'अनितदृश्रप् स्तृणाति प्रजयैवैन पशुभिरनतिदृश करोति ' इति न्यायेन गुणफळा-धिकारो वा। सर्वे वेदा प्रणवादिका त प्रणवमिति सर्वे वेदा उपवेदाश्च अष्टी इत्यष्टसख्यानन्तर तत्स्थाने हृदयाङ्ग स्थाने प्रणव विद्धत् सर्ववेदादिभूतात्प्रणवात् सामाक्षराण्य धिकतराणीति दर्शयति । तत्साम्रोऽङ्ग वेद स त्रीँह्रीकाञ्ज यतीत्युक्तार्थम् । चतुर्विशत्यक्षरा महालक्ष्मीर्यजु तस्मिश्चतु-विंशत्यक्षरस्थाने सामनृतीयपादादुपरिष्टात् साम्नोऽङ्ग वेद शि-साङ्गस्थान इत्थर्थ । स आयु यश ज्ञानप्रशसा कीर्ति जनप्रशसा बानैश्वर्यवान्भवतीत्युक्ताथम्। यस्मादेव सामा

क्रफलम्, तस्मादिद् साङ्ग साम जानीयात्, यो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छतीत्युक्तार्थम् । सावित्रादिम त्राणा हृद् याग्रङ्गस्थाने प्राप्तानाम् अत्र आदावेव अङ्गत्वविधानार्थं मपकर्षस्तु उपक्रमोपसहाराभ्या विशेक्ये तात्पर्य दर्शयति । सावित्रीं प्रणव यजुर्लक्षमीं स्त्रीशृद्धाय स्त्री च शृद्ध स्त्री श्राद्धम् तस्मै स्त्रीशृद्धाय नेच्छन्तीति निषेध कुर्वन् प्रधानो-पासनाया स्त्रीशृद्धस्याप्यधिकार दर्शयति । द्वात्रिशद्धर साम जानीयादिति द्वात्रिशदक्षराणा सामसवन्ध विधत्ते । यो जानीते इत्याग्रुक्तार्थम् । सावित्रीं लक्ष्मीं यज्ज प्रणव यदि जानीयात् स्त्रीशृद्धः, स मृत अध नरक गच्छतीति प्रत्यवायद्श्वेनेन निषेधमेव द्रद्धयति । तस्मात्सर्वदा न आच्छे इति कदाचिदिप न आच्छे इत्याचार्यस्य निषेध दर्शयति । यद्याच्छे स आचार्यं, तेनैव कथनेन मृत अध गच्छ-तीति प्रत्यवायद्श्वेनेन निषेधमेव द्रद्धयतीति ॥

स होवाच प्रजापितरिप्रवैं वेदा इद सर्वे विश्वानि भ्रतानि प्राणा वा इन्द्रि याणि पद्मवोऽन्नमसृत सम्राद्खराड्विरा द्तत्साम्न प्रथम पाद जानीयादृग्यजुःसा माथर्वेरूपः सुर्योऽन्तरादिखो हिरण्मयः पुरुषस्तत्साञ्चो बितीय पाद जानीयाच ओषधीना प्रभवति तारापित सोमस्त त्साम्नस्तृतीय पाद जानीयात्स ब्रह्मा स शिव सहरिः सहन्द्रः सोऽग्निः सो-ऽक्षरः परम खराद्तत्साम्नश्चतुर्थ पाद जानीयाचो जानीते सोऽमृतत्व च ग च्छति। ॐ उग्र प्रथमस्याच ज्वल बि तीयखाच नृसिं तृतीयस्याच मृत्यु चतु-र्थस्याच साम जानीयाचो जानीते सो ऽमृतत्व च गच्छति तस्मादिद साम यन्न कुत्रचिन्नाचष्टे यदि दातुमपेक्षते पुत्राय शुश्रूषवे दाखत्यन्यसौ शिष्याय चेति॥

एव सामाङ्गान्युक्त्वा तदुपासनाया च स्त्रीशूद्रव्यति
रिक्तमधिकारिणमुक्त्वा अन्त्यप्रश्नाङ्गदैवतानि वक्तु सामदेवतैव तक्तत्स्थाने निपतितस्याङ्गस्य सैव देवतेति स प्रजा
पतिर्ह हिषत अन्त्यप्रश्न उक्तरमुवाच अग्निर्वे वेदा इद सर्वम् इत्यादि यो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छति इत्यन्त च ससागराम् इत्यादिना योजनीयम् । एतदुक्त भवति । क्षीरोदार्णवशायिनि उपविष्टे वा न्यस्तस्य साङ्गस्य साम्न पादश उक्तगुणा पृथ्वी हृदयान्तर्वितित्वेन अग्निवै वेदा इद सर्वे विश्वानि भूतानि प्राणा इन्द्रियाणि पदावोऽस्रममृत सम्राट्खराड्विराट्तत्साम्न प्रथमपादस्य तदङ्गस्य प्रणव-स्य हृद्यमन्त्रस्य च दैवत जानीयात् इति पारमश्वर हृद्य व्याख्यातम् । तथा यक्षगन्धर्वादिगुणविशिष्टमन्तरिक्ष शि-रोऽन्तर्वितित्वेन सर्ववेदमय सूर्यो हिरण्मय पुरुषस्तत्सा-म्रो द्वितीयपादस्य शिरामन्त्रस्य च तद्बुख सावित्रमन्त्रस्य च दैवतमिति पारमेश्वर शिरो व्याख्यातम् । तथा च वसुरुद्रादित्यै सेवित बुलोक शिखान्तर्वर्तित्वेन य ओषधी-ना प्रभवति तारापतिश्च-द्रमा तत्साम्नस्तृतीयपादस्य शिखा-मन्त्रस्य च लक्ष्मीयजुषश्च दैवतम् इति पारमश्वर शिलाङ्ग व्याख्यातम् । तथा च ब्रह्मछोककवचान्तर्वर्तित्वेन स ब्रह्मे-त्यादिमन्त्रवणात् तत्साम्नश्चतुर्थपादस्य च तदङ्गभूताया नृ सिंहगायज्याश्च कवचमन्त्रस्य च दैवतम् इति पारमेश्वर कवच व्याख्यातम् । तथा, ओमिति प्रणवबहुलन सामद्वारकेण महाचक्रेण पारमेश्वरमस्त्र व्याख्यातम् । लोकानामङ्गेष्वन्त भीवात् सामाङ्गदेवतासाहचर्यात् 'व्यतिषक्ता वा इमे छोका

तस्मात्र्यतिषक्तान्यङ्गानि भवन्ति 'इति विधायकवचनाच इत्येष उपासनाक्रम । एव तावक्रयस्तसामद्वारिका पारमेश्वरीम् पासना परिसमाप्य अथेदानीं न्यस्त साम उद्धरति— उप-मिति। नतु नाय सामोद्धार, किंतु मन्त्रोद्धार एव, साम शब्दस्तु यौगिकयृत्त्या तेन सामर्थ्येन सह वर्तत इति साम मूळमन्त्र । तन्न, 'गीतिषु सामारया' इति गीत्या सामशब्दस्य रूढत्वात्, 'रूढिर्योगमपहरति ' इति न्यायात् सामोद्धार एव । ननु वेदेन सामशब्दो यौगिक कृत 'सैव नाम त्वमासीरमो नामाह सोम' इत्यूप क्रम्य 'सा चामश्राभवता तत्सामाभवत्तत्साम् त्वम् ' इति श्रुते । सत्य भवतु यौगिक , तथाप्युभयोद्धारे सामोद्धारस्त सिद्ध एव । एव रुढेवैदिकप्रयोगाच सामो द्धारे स्थिते द्वात्रिंशदक्षर साम जानीयादिति सामान्या-कारेण सामसबन्धे सिद्धे विशेषाकारेण मूलमन्त्राक्षराणा सामसबन्ध विधातुमाह — उप्र प्रथमस्याद्यमित्यादिना । अत्र हि सामगाना हस्ते मुखस्वरनिर्णयो द्रष्टव्य । सप्त धा हि स्वर षड्जादिभेदेन। तत्र हस्तगतस्वरानुसा रेण मुखेन गीत्युचारणम् , तत्र हस्ताङ्ग्रष्टोत्तमपर्वण क्रौष्ट कसङ्ग उचैभीवे कृते सर्वोदासा त्रिमात्रा चतुर्मात्रा पञ्च

मात्रा वा कृत्वा विहिताक्षरेषु गीतिं गायेत्, तामाद्य निर पेक्ष स्वरमित्याचक्षते, ततोऽङ्कुछोत्तमपर्वण वक्रीभावे कृते पूर्वीदात्तापेक्षया अनुदात्ताम् उत्तरापेक्षया उदात्ताम् एवमेवा ङ्कष्टेन तर्जनीमध्यमपर्वस्पर्शे कृते तत्सनिहिताङ्काछिस्पर्श उप-कनिष्ठिकास्पर्शे कनिष्ठिकामध्यमपर्वस्पर्शे कृते पूर्वपूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरापेक्षया उदात्तानुदात्तात्मिका विहिताक्षरेषु गीति-मुचार्य अङ्काष्ट्रेन कनिष्ठिकामूलपर्वस्पर्शे कृते सर्वानुदात्ता गी तिमुद्यारयेत्, त त्वन्त्य स्वरमित्याचक्षते । एव मुखह्स्ताभ्या षङ्जादयो यथाक्रम सप्त स्वरा निष्पाद्यन्ते । स एष सा मगाना सर्वसामसाधारण स्वरनिर्णय । ततश्च, उप्र प्रथमस्य आद्य सर्वीदात्त सामपदानुषङ्गात् उक्ते अक्षर-द्वये आद्यम् आद्यस्वरात्मक साम जानीयादिति विधी यते, अन्यथा प्रथमपादस्य आद्यम् अक्षरद्वय जानीयात् इत्येतस्य द्वितीयापनिषद्क्तपदोद्धारादेव ज्ञातत्वात् 'अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत् ' इति न्यायो बाधित स्यात् , सामपदस्य ठ्यर्थता स्यात्, उभयविधाने च वाक्यभेद स्यात् । वेदि-तव्यसामसबन्धस्वरविशेषे विहिते अनिर्धारितस्वरविशेषक साम कथ विधातु शक्यत । तस्मात् मूळमन्त्रोक्तप्रथमपा दाक्षरद्वयस्य आद्यशब्दोक्तस्वर्विशेषात्मकसामसबन्ध एव

विधीयते। एवमुत्तरेष्विप त्रिषु वाक्येषु योजनीयम्। ज्वलं द्वितीयस्य पादस्य आद्य साम गीतिं जानीयात्। नृसिं तृतीयस्य आद्यमित्युक्तार्थम्। मृत्यु चतुर्थस्य आद्यमित्यादि गच्छतीत्यन्तम् उक्तार्थम्। यस्मादिद् साम परमरहस्यतरम्, तस्मादिद् साम यत्र कुत्रचित्पुसि न आचष्टे इति कथियतु निषेध । यदि दातुमपेक्षते पुत्राय ग्रुश्रूषवे ग्रुश्रूषारताय आचार्योपसपेणेन अवणेन ग्रावते दास्यति दद्यादित्यथ । अन्यस्मै शिष्याय प्रागुक्तलक्षणाय च इति । इति शब्द सामदात्प्रतिम्रहीत्रो अधिकारसमाप्तिं द्योतयति ।।

एव तावत्साम्ना सह दातृप्रतिष्रहीत्रो सबन्ध विधाय श्रीक्षीरोदार्णवद्यायिनो नृकेसरिणो योगिवदासीनस्य शया-नस्य वा ध्येयस्य आश्रयाश्रयिलक्षणसबन्धविशेषोपासना कृत्स्त्रफळवर्ती विधातुमाह—

क्षीरोदार्णवद्यायिन स्केसरि योगि ध्येय परम पद साम जानीयाची जानी ते सोऽमृतत्व च गच्छति वीर प्रथम स्यार्धान्त्य तस द्वितीयस्यार्धान्त्य हभी तृतीयस्यार्धान्त्य मृत्यु चतुर्थस्यार्धान्त्य साम जानीयाचो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छिति तस्मादिद साम येन केन चिदाचार्यमुखेन यो जानीते स तेनैव श्रारीरेण ससारान्मुच्यते मोचयित मुमु श्रुभविति जपासेनैव शरीरेण देवताद् श्रीन करोति तस्मादिद्मेव मुख्य बार कलौ नान्येषा भवित तस्मादिद् साङ्ग साम जानीयाचो जानीते स मुमुश्लुर्भ वित ॥ ५॥

क्षीरोदार्णवशायिन ना चासौ केसरी च नृकेसरी त नृकेसिरणम् । नृकसिरिमिति छान्दसम् । योगिवदासीन शेष भोगमस्तकपरिवृत रहस्थकस्पान्तरपर्याछोचनया असिन्नेव स्थाने शाखान्तरश्रुत्यन्तरपर्याछोचनया आसीन शेषभोगमू-घोवृतम् । द्विशाखगामिनी इयमुपनिषत् भृगुशाखायाम् आङ्गिरसशाखाया च । परम पद परमाश्रयभूतम् । जानीयादिति सर्वत्रानुषज्यते । सामेत्यादि गच्छतीत्य न्तम् उक्तार्थं भवति । यत्साम जानीयात् तदुक्तगुण-विशिष्टे नृकेसिरिण साङ्ग न्यस्त जानीयादित्यर्थ । इदा-

नीं साम्नो द्वितीयोद्धारमक्षराणा स्वरविशेषसबन्धार्थमा ह- वीर प्रथमस्याधीन्य प्रथमपदोक्ताक्षरद्वय आदार्धे 'प्रथमातिक्रमे कारणाभावात्' इति न्यायेन अन्त्यम् अन्त्य-स्वरात्मक साम जानीयात् इत्यनुषच्यते । अत एव अ रिमन्नेव स्थाने जाखान्तरे पाठान्तर वीर प्रथमाद्यार्थस्य अन्स्यमिति । अत्रापि विधानविषये प्रागुक्ते चोद्यसमाधाने । ततो वीरो अनुदात्तात्मिका गीति , र मध्यवर्तिस्वरात्मिका गीति , एवमुत्तरेष्वपि तदुद्धारवाक्येषु योजनीयम् । तस द्वितीयस्वाधीन्त्यम् इत्युक्तार्थम् । तम् अनुदात्तात्मिका गीति , हभी तृतीयस्यार्धान्त्यम् । तृतीयाद्यार्थस्य अन्त्य-मिति पाठान्तरम् । हम् अनुदात्तात्मिका गीति , भी मध्यव-र्तिस्वरात्मका गीति , मृ अनुदात्तात्मका गीति , त्यु पारिशेष्यान्मध्यवर्तिस्वरात्मिका गीति , चतुर्थस्यार्धान्त्यम् इत्युक्तार्थम् । मृत्यु चतुर्थोद्यार्थस्य अन्त्यमिति पाठान्तरम् । सामेखादि गच्छतीत्यन्तम् उक्तार्थम् । यस्मात्सामैकदेशपरि-ज्ञानात् कृत्स्नफलावाप्ति तत्र कृत्स्नसामपरिज्ञाने किमुतेलाह-तस्मादिद विहिताक्षरेषुद्धत कृत्स्न साम येन केनचित् येन केनापि सामोद्धारवाक्यकदम्बकेनापि यो जानीते इसनु-षङ्ग । आचार्यमुखेन यो जानीते इसाचार्यमुखोपायान्तर-

यार्विकल्प । यहा आचायशब्दो वेदमभिधत्ते, 'तस्मादाचा-र्यवच प्रमाणम् ' इत्यादौ प्रयोगात् , आचार्यमुखेन वेद्मुखेन सामोद्धारवाक्यकदम्बकेनेत्यर्थ । स तेनैव खयमेव सामप-रिज्ञानेन ससारानमुच्यते, मोचयति अन्य वा साम ज्ञापयन्। सामपरिज्ञानात् सरागोऽपि सुसुक्षभेवति जपात् , सख्यानुपा दानात् सकृदेव सामजपात् । यत्साङ्गेन साम्ना पारमेश्वर शरीर श्रीरोदार्णवशायीत्यादिपदकदम्बकव्याकृतम्, तेनैव शरीरेण देवतादर्शन करोति देवता प्रत्यक्षा भवति । तस्मादिद मेव साङ्ग सामैव गुरूय द्वार देवतादर्शने तत्याकृती च. कली पापबाहुल्येन अन्येषा मामरहिताना केवलमूलमन्त्रपारिज्ञा-तृणा देवतादर्शन झटिति न भवतीत्यर्थ । यस्मादिद साङ्ग साम देवतादर्शने देवताकारव्याकृती च मुरयमेव द्वारम्, तस्मादिद साङ्ग साम जानीयात्, मुगुक्षुर्भवति मानुषानन्दा रूढोऽपि एतत्परिक्वानात् मानुषानन्द विहाय मोक्षेप्सुर्भ-वति । यद्वा मुमुक्षु एतज्जानीयात् इत्यन्वय । तस्य भव-तीति फलनिर्देश । भू सत्तायामिति धातो रूपम् । साका-रब्रह्मोपासनाद्वार सन्मात्रता प्राप्नोतीत्वर्थे ॥

ॐ ऋत सत्य पर ब्रह्म पुरुष हके सरिविग्रहम्। कृष्णपिङ्गलमूर्ध्वरेत वि

9 U VII 3

रूपाक्ष शकर नीललोहितसुमापर्ति प श्रपतिं पिनाकिन समितश्रतिमीशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मा-धिपतिब्रीह्मणोऽधिपतियों यजुर्वेदवाच्य स्त साम जानीयाचो जानीते सोऽम्रतत्व च गच्छति । महा प्रथमान्तार्धस्याच र्वतो द्विनीयान्तार्धस्याच षण तृतीया न्तार्घस्याच नमा चतुर्थान्तार्घस्याच साम जानीयाची जानीते सोऽमृतत्व च ग च्छति। तस्मादिद सचिदानन्दमय पर ब्रह्म तमेव विद्यानमृत इह भवति। तस्मादिद साङ्गं साम जानीयाचो जानी ते सोऽमृतत्व च गच्छति ॥ ६ ॥

एव तावत् यदङ्गम् उपास्यदेवताकारव्याकृतौ क्षमम्, तदेवाङ्ग निर्दिशन् आह— ओमिति । एतचतुर्थोपनिषदि स्पष्टीकरिष्यति— ओमित्येतदक्षरम् इत्यादिना । नृकेसरिवि पहो व्याख्यात , स न स्वमायया छीछाविष्रह् , किं तु

कर्मविपाकजनमानुभवरूपाणा केवलतिर्येष्रूपाणा मत्स्यकूमा दीना केवलातियपूपाणा वामनादीना लीलारूपत्वेनैव र्ष्ट्रस्वात अस्य च तद्विलक्षणत्वात् न म्बमायालीला विग्रहता स्यादिति इमासाशङ्का मन्त्रवर्णोद्यनेतु मन्त्रमाह-ऋत सत्य पर ब्रह्म पुरुष नृकेसरिविष्रहम् । ना च पुरुषश्च केसरी च सिंहश्च नृकेसरी। तत्र पुरुषमित्रनूच सत्य पर ब्रह्म जानीयादिति विधीयते । एतदुक्त भवति — सत्यस्य परब्रह्मण म्वमायया लीलावित्रह पुरुषाकारम ऋतिमति परमार्थे जानीयादिति यावत् । यद्वा, ऋत सत्य पर ब्रह्म ब्रह्मात्मक पुरुषाकारम् ओमित्योंकारेण व्याख्यातम्, ऋत मिति धननाम ऋतमय हिरण्यय हिरण्यमय जानीयादि त्यर्थ । अत एव सतो व ध्रुमिति बन्धुरिति धननाम प्रश्न णो विवर्त हिरण्मयम असति ब्रह्मणि हृदि निरविन्द् शिति कैश्चिद्याख्यातम् । कृष्णपिङ्गल कृष्णपिङ्गले अक्षिणी यस्य त तथोक्तम् । ऊर्ध्वरेतमिति रुछान्दसम् । ऊर्ध्वरेतस्क योगा क्रद्धमासीन विक्रपाक्ष छलाटनेत्रम् ललाटनेत्रण रौद्रता प्रा-प्रोति तब्बावृत्त्यर्थे शकर सुखकर वरदाभयहस्त शकरसाह चर्यात्रीछछोहितमिति नीलकण्ठम् वर्वरितप्रदेशे लाहितम्,। नीळळोहितौ वर्णौ ळळाटनेत्रयोर्यथायोग्यतयास्य धृतौ तथो-

क्तम् । कल्पान्तरे तु श्वेतवर्णम् , एव सुवर्णछोहितशुक्काकाराणा कामनावशाद्यवस्थित । उमापतिं उमा गौरी तस्या पति तम्। 'श्रिय छक्ष्मीम्' इति सप्त शक्तयो वक्ष्यन्ते। पशुपति पशूना प्राणिना पति , यद्दा पशूना वेदाना गाय-ज्यादीनाम्, 'पञ्चवो वै छन्दासि' इति श्रुते । पिनाकिन पिनाक धनु ह्रेस्तम् । हीति निश्चिताथ । अमित शुतिम् अमित-प्रकाशम् । ईशान सर्वेविद्याना प्रभु । ईश्वर सवभूताना प्रभु.। ब्रह्माधिपति , ब्रह्म तप मनसो विषयेभ्यो विवर्स द्र्शन पूर्वोक्तोपासन तस्य अधिपति अधिष्ठाय पाल-थिता । ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मणोऽधिष्ठाता । ब्रह्मेत्यन-नाम अन्न क्षीर ततश्च क्षीरस्य अधिष्ठाता। यद्वा त्रह्म-ण अथर्ववदस्य अधिष्ठाता । एव यो यजुर्वेदवाच्य प्रागु क्तेन यजुषा वेदेन बाच्य यजुर्वेदवान्य । प्रागुक्ताना गुणा ना प्रथमानिर्दिष्टाना जानीयादित्यनेनान्वय कर्तु विशिष्टतया एकत्वाभिप्रायेण द्वितीयान्ततया निर्दिशति । सामेलादि गच्छतीलम्तम् उक्तार्थम्। एव प्रागुक्तमाकार नृकेसरिण्येव जानीयात् । अत्र केचित्प्रागुक्तमाकार मन्त्रवः णालुधक्त्वेन उपास्यगाचक्षते, तद्युक्तम्, एव तर्हि उपक्रमो-पसहाराभ्या मृसिंहब्रह्मविद्यैक्यमवगत बाध्येत । नृसिंहपदः

ह्याख्यानावसरे नृसिंह एव आसीत्परमेश्वर इति नृसिंहेश्व-रयो सामानाधिकरण्यमवगत बाध्येत । तस्मान् त्रिनेत्राद्या-कारविशिष्ट अस्या विद्याया नृसिंह एवोपास्य इति सिद्धम् । अथेदानीं तृतीय सामोद्धारमाह--म पारिशेष्यानमध्यस्वरव-र्तिगीति , हा सर्वोदात्तात्मका गीति , प्रथमान्तार्धस्य आध मिति । प्रथमपादोक्ताक्षरद्वये अन्त्यार्थस्य आद्यस्वरम् आद्य-स्वरयुक्त माम जानीयात् इत्यनुषज्यतः। व पारिशेष्यान्म-ध्यस्वरवर्तिगीति , ता मर्वोदात्तात्मिका गीति , द्वितीया-न्तार्धस्य आद्यामित्युक्तार्थम् । ष पारिशब्या-मध्यस्वरवर्तिगी-ति , णम , सर्वीदात्तात्मिका गीति , तृतीयान्तार्धस्य आध-मित्युक्तार्थम्। न पारिक्षाच्यान्मध्यस्वरवर्तिगीति , मा सर्वोदा त्तात्मिका गीति , चतुर्थान्ताधन्य आद्यमित्युक्तार्थम् । सामे-त्यादि गच्छतीत्यन्तम् उक्तार्थम् । ननु अत्र अक्षरद्वयमध्ये अन्तार्धस्येत्यन्तस्य अक्षरस्यार्धे दीर्घादिमात्रा तस्या आश्वस्व-रसबन्ध कस्मान विधीयत १ तन्न, षष्ठीतत्पुरुषात्कर्मधार-यस्य बळीयस्त्वात्। अन्त च तद्धी च अन्ताधी प्रथमापेक्षया द्वितीयमक्षरम् अन्त च तदर्धे चेति , अन्यथा अन्तस्याक्षरस्य मात्नादि अर्थमिति षष्ठीतत्पुक्ष , ' एतया निषादस्थपति याज-येत् ' इति न्यायात्। ननु अतितुच्छमेतत् , मान्नायामप्याधा

रापेक्षया कर्मघारयसभवात् । सत्यम् । ' द्वात्रिंशदक्षर साम ' इत्यत्न द्वातिंशदक्षराणामेव स्वरात्मकसामसबन्ध श्रूयते, न मात्राणाम्, तस्मादन्तार्धशब्देन द्वितीयाक्षरस्यैव आ द्यस्वरसबन्धो विधीयत इति सिद्धम् । यस्मात्सामैकदे-शोऽपि कुत्स्नफलावाप्तौ क्षम , किमुत कुत्स्नसामज्ञानम् । तस्मादिद सिंबदानन्दमय पर ब्रह्म, तादृशनृसिंहप्रतिपाद कमूलमन्त्राभिन्य अकत्वात् पर श्रद्धा जानीयादि सनुषच्यते । मामाभिन्यक्तमृलम त्रप्रतिपाद्योऽय नृसिंहाकारसञ्चिदानन्द पर ब्रह्मेत्येक सबन्ध । यद्वा सचिदानन्दमय ब्रह्मेत्येक । प्राङ्मन्त्रवणात् ब्रह्माकारता प्रतिपादितापि अदृढा स्यादिति शक्का, तत्रावृत्त्यथमिद्मुन्यते--सिव्तानन्दमय ब्रह्म जानी यादिति । त नृसिंहाकारममुम् एवमुक्तप्रकारण विद्वान जानन् अमृते क्षीर 'पञ्चामृतान्यानय ' इत्यादावमृतशब्दस्य क्षीरे दृष्टत्वात् , इहैव लोके उत्कृष्टो भवतीत्यथ । यद्वा एव पश्चा क्क यासे कृते इहैव जीवन्मुक्ता भवति आनन्दो भवतीत्यर्थ । यस्मात्साङ्ग साम कृत्स्ननृसिंहब्रह्मविन्याप्रतिपादकमूलमञ्जा मिन्यक्षकम् , तस्मादिदामित्यादि गच्छतीत्यन्तम् उक्ताथम् ॥

अस्य साम्न उक्तप्रकारेण विश्वस्नष्ट्रत्व दर्शयितुमाह— विश्वसृज एतेन वै विश्वमिद्मसृजन्त

यद्विश्वमसृजन्त तस्माद्विश्वसृजो विश्व मेनाननु प्रजायते ब्रह्मणः सायुष्य सस्रो कता यन्ति तस्मादिद साङ्ग साम जा-नीयाद्यो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छ ति। विष्णु प्रथमस्यान्त्य मुख हितीय स्यान्त्य भद्र तृतीयस्यान्त्य म्यह चतु र्थस्यान्त्य साम जानीयाद्यो जानीते सो ऽसृतत्व च गच्छति योऽसौ सोऽवेद्य दिद किं चात्मनि ब्रह्मण्यानुष्टुभ जानी याचो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छति। स्त्रीपुसोवी य इहैव स्थातुमपेक्षते स सर्वेश्वर्भ ददाति यत्र क्रत्रापि ब्रियते देहान्ते देव पर ब्रह्म तारक व्याचष्टे येनासावसृती भूत्वा सोऽसृतत्व च ग च्छाति । तस्मादिद् माममध्यग जपति तस्मादिद सामाङ्ग प्रजापतिस्तस्मादिद सामाङ्ग प्रजापतिर्य एव वेदेति महोप-

निषच एता महोपनिषद वेद स कृतपु-रश्चरणोऽपि महाविष्णुभवति महावि-ष्णुभवतीति ॥ ७ ॥

## इति प्रथमोपनिषत् ॥

विश्वसृज एतेन साम्ना नृसिंहत्रद्मविद्याप्रतिपाद्कमूळम न्त्राभिन्यक्षकेन, वे प्रसिद्धम्, सविमद्मसृजन्त । यत् यसात्सर्वमसृजन्त, तस्मात् विश्वसृज — इति विश्वसृक्शब्द् निर्वक्ति । विश्वमेनाननु प्रजायत । त्रद्मण सायुज्य सळोकता यन्तीति उपासकाना तादात्म्यभेदोपासनया भे-देन फळिनिर्देश । त्रद्मण सायुज्य सळोकता यन्ती ति यस्मात्साङ्गात्साम्न इहश्रमुपासकाना फळम्, तस्मा दिदमित्यादि गच्छतीत्यन्तम् उक्तार्थम् । तस्मादिद् साङ्ग सामेत्यसकृदभ्यासस्य अयमभिप्राय — माङ्गसाम्नैव कृत्स्न-त्रद्मविद्याप्रतिपादकमन्त्राभिन्यक्त्या या त्रद्मविद्या उत्पन्ना सैव फळवती नान्येति । अत एवोक्तम् 'तस्मादिद्मेव मुख्य द्वार कछी दित पापभूविष्ठेऽत्र काळे अस्यैव मुख्यता अन्ये षा तु गौणतेति । काळान्तरे तु अस्या अन्यस्य वैकल्पिकी मुख्यतेति सर्वमनवद्यम् । अथेदानीं चतुर्थे सामोद्वारमाह—

विष्णु सर्वानुदात्तात्मिका गीति । प्रथमस्य अन्त्यमिति, प्रथमपादोक्ताक्षरद्वयेऽपि अन्सम् अन्सस्वर्युक्त यादिति प्राक्तनमनुषस्यते । मुख सर्वानुदात्तात्मिका गीति द्वितीयस्य अन्त्यमिति, द्वितीयपादोक्ताक्षरद्वयेऽपि अन्त्यस्वरयुक्त सामेति सबन्ध । ननु सर्वोद्धारेषु प्रथम द्वितीयशब्दौ कस्मात्पादाभिप्रायेण व्याख्यायेते, न दक्ता-क्षरसख्यापेक्षया ? तथा हि, प्रथमान्समिति उक्ताक्षरद्वयमध्ये प्रथमस्याक्षरस्य अन्त्य स्वर जानीयादिति। तथा द्वितीयान्त्य-मिति उक्ताक्षरद्वयमध्य द्वितीयस्याक्षरस्य अन्त्य स्वर जानी-यात् । एव प्रथमाद्धारेऽपि प्रथमस्त्राक्षरस्य द्वितीयस्याक्षरस्य आग्रस्वर जानीयादिति कस्मान्न व्याख्यायते १ उच्यते । सर्वत्र हि अक्षरद्वयमुक्त्वैव प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थशब्दा श्रूयन्ते । न हि अक्षरद्वयोक्तौ तृतीयचतुर्थशब्दावुपपन्नौ, तृतीयचतुर्थयोरक्षरयोरभावान् , इति पादाभिप्रायेण न्या-स्येयाविति निश्चिते, तत्साहचर्यात्प्रथमद्वितीयशब्दावक्ष-रद्वयोक्तावुपपन्नाविति न अक्षराभिन्नायेण व्याख्येयो , कि तु पादाभित्रायेणैवेति स्थितम्। भद्रम्, सर्वानुदात्तात्म-का गीति तृतीयस्य अन्त्यमित्युक्तार्थम् । म्यहम् , सर्वानुदात्तात्मिका गीति चतुर्थस्य अन्त्यमित्युक्तार्थम् ।

कस्मान्नर-तर्येण सामोद्धाराभाव , नैरन्तर्येण हि चद्भृते साम्नि सौकर्ये स्यात्— द्वितीयोपनिषदुक्तपदो द्धारवत् । उच्यते — सत्य सौकर्यं स्यात् , किं तु सामद्रष्टा प्रजापित सर्वान्देवान्द्रष्टु शक्तोऽपि मूळमन्त्रवत् नेद साम अपद्यत्, किं तु तद्दर्शनाय अस्यामुपासनायाम् उपासनैक-देशानुष्ठानात् ईषच्छुद्धान्त करण सन् प्रथमोद्धारमपश्यत्, पुनश्च क्षीरोदार्णवाद्युपास्यमुपास्य द्वितीयमुद्धारमपद्यत्, ए-वमभ्यधिकोपासनानुष्ठानादभ्यधिकशुद्धान्त करण तृतीय चतुर्थमपद्मयदिति प्रजापतेरिप तद्दर्शने महानायास , कि मुतान्येषामृ— इति नैरन्तर्येण सामोद्धाराभाग साम्रो दुर्छभता दुर्दर्शनता च दर्शयति । य प्रजापतिरमौ स प्रजापतिरवेदयत् निवेदितवान् उपदिष्ट्यानिद किंच य-दिद प्रागुक्तमुपासनम् आत्मिन ब्रह्मणीति ब्रह्मण्यात्मनीति ब्रह्मात्मकता स्वस्मिन परिज्ञाय आनुष्टुभम् अनुष्टुप्स-बन्धि सामद्वारकमुपासन जानीत यो जानीने मोऽमृत त्व च गच्छतीत्युक्ताथम् । स्त्रीपुसोर्वा स्त्रिया वा पुसि वा प्रागुक्तमुपासन प्रजापतिरूपदिष्टवानित्यर्थ । अथवा ब्रह्मणि हिरण्यगर्भे एतदुपासन स्त्रीपुसोर्वो । यद्वा आत्मनि ब्रह्मणीति ब्रह्मणि परमेश्वरे आनुष्टुम माम न्यस्त जानीते। अस्मि

न्पक्षे प्रागुक्तो यन्छन्द उपास्थपर , न प्रजापतिपर । स्त्रीपुसोर्वा स्त्रीपुसोश्च वा-शब्द समुखयार्थ , 'वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा ' इत्यादौ दृष्टत्वात् । एतदुक्त भवति — उपास्ये श्वरे सामन्यास कृत्वा उपासकेन आत्मन्यपि सामन्यास कार्य । य उपासक इह लोके उत्कर्षेण स्थातुमपेक्षते, तसी सर्वेश्वर्य ददाति । देहान्ते तु देव पर ब्रह्म तारक व्याच्छे, कामिन प्रक्रत्य दहान्ते इति विशेषणोपादानात् कामि-त्वेन शागधिकाराच । निष्कामस्यार्वागपि देव पर ब्रह्म तारक प्रणवस्थ सामाङ्ग प्रणवेन व्याख्यातम्, येन प्रणवेन व्या-ख्यातेन अमृती भूत्वा स श्रोता अमृतत्व च कैवल्य प्राप्नो ति । यस्मात् तारकस्थ परब्रह्म व्याक्त्रेयम् , तस्मादि ता रक साममध्यग साममध्यवर्ति जपति, सामापासनाङ्ग-प्रणवजपो यथाशक्तीति दर्शयति । एतदेव आह— तस्मा दिद तारक साम्नाऽङ्ग प्रजापति ऋषित्वन। यद्वा इद तारक परमेश्वरस्त्ररूपारयानेन, साम च परमेश्वरविषयविद्याप्रति पादकमूलमन्त्राभिव्यश्वकत्वेन, प्रजापतिरूभयकथनेन-इत्ये तिश्वतयमवद्यसुपासनायामङ्गम् । एतदेव त्रितयमस्यासुपा सनायामावश्यकमिति दर्शयितु द्विरभ्यास — तस्मादिद सा-माङ्ग प्रजापति तम्मादिर सामाङ्ग प्रजापति इति ।

यस्मादेव साम, तस्मादस्य नैरन्तर्येणोद्धार स्पष्टीक्रियते । तत्र मूलमन्त्रप्रथमपादाक्षरेष्वष्टसु सुखहस्ताभ्या हस्ताङ्खुष्टो-त्तमपर्वोच्छ्रयेण आद्यमक्षरद्वय मुखेन प्रागाय रुतीयमक्षर कनिष्ठिकामुळपर्वस्पर्शेन तथैव मुखेन प्रागाय चतुर्थ पश्चम चैकैक पृथकपृथगङ्खुष्ठोत्तमपर्वतर्जनीस्पर्शतत्सनिहिताङ्कृत्युप-कनिष्ठिकाकनिष्ठिकामध्यमध्यपर्वस्पर्शेन तथैव मुखेन प्रागाये त्। षष्टमङ्कुष्टोत्तमपर्वोच्छ्येण तथैव मुखन प्रागायेत्। सप्तमा-ष्टमाक्षरे कनिष्ठिकामूलपर्वस्पर्शेन यथानिहितस्वरे आद्याक्षर द्वयाद्यत्तीयाक्षरान्त्यचतुर्थपश्चमाक्षरमध्यषष्ठाक्षराद्यसप्रमा ष्ट्रमाक्षरान्त्ये अप्रमत्त तथैव मुखेन गायेत्। तथैव तृती यषष्ठयोरङ्क्किभ्या दीर्घे गृह्णीयात्। एव द्वितीयतृतीयच तुर्थपादाक्षरेष्वष्टसु साम गेयम । द्वितीयपादे षष्ठ दीर्घ तृतीय चतुर्थमक्षर दीर्घ चतुर्थे षष्ठ दीघमिति शुद्ध माम, साङ्क चेत् प्रथमपादान्ते प्रणव निक्षिप्य द्वितीयपादान्ते साविश्री तृ तीयपादान्ते यजुर्छक्ष्मीं चतुर्थपादान्ते नृसिंहगायत्रीं गायेत् । स्त्री चेत् शुद्ध्धत् एतिश्वतय विद्याय शुद्ध साम गायेत्। एष नैरन्तर्येण मामोद्धार , उचारस्यातिदुर्छभत्वादतिरहस्य-त्वाच लिखितोऽपि न लिखित्वा प्रदृश्येते, वाचैव स्पष्टी क्रियत इति । य एवम् उक्तप्रकारेण वेद उपास्ते । इति-

शब्द अस्या उपासनाया नामकरण करोति । उपनिषत्सु एष समय प्रणवगिमत्तप्रणवबहुकोपासनाना महोपनि षदिति नाम तत्र तत्र । महोपनिषत् उपनिपूर्वस्य सदे किवन्तस्य गत्यवसादनविशरणार्थत्वात् महद्रह्म गमयति क्षापयतीति महोपनिषत्, महान्त ससारमवसादयति क्षेश-यति नाशयतीति वा महोपनिषदिति । 'ओमित्यात्मान युक्ती-तेतद्वै महोपनिषदम्' इति श्रुते । य एताम् उक्तप्रकारेण प्रतिपादिता महोपनिषद वेद उपास्ते, स उपासक कृतपुर-श्चरण कृत प्रागुक्तोपासन येन स तथोक्त महाविष्णु भवति । विष्ठ व्याप्तो । द्विरभ्यास प्रथमोपनिषत्समाप्तिं स्रोतयति ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोवि दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्भाष्ये प्रथमोपनिषद्भाष्य सपूर्णम् ॥





## द्वितीयोपनिषत्॥

वं तावत्त्रथमोपनिषदन्ते 'य एता महोपनिषद् वेद' इत्यतन्छ ब्दपरामृष्टसामोपनिषदो महोप-निषद्श्य सामानाधिकरण्यमुक्तम् । महोपनिषच द्वात्रिंशत्रृसिंहलीलाविमहस्तुतिमचासिका, तस्या अन्ते 'य एव वेदेति महोपनिषत्' इत्युपसहारा

त्। तत्र तावत् उभयोपनिषत्सामानाधिकरण्यात् सामाभिन्यकमूलमञ्चद्वात्रिंशदक्षरषु महाचक्रन्यस्तेषु नृसिंहद्वात्रिंशद्वज्ञूहानुपास्य, तैरेव मन्त्रै ता देवता स्तुत्वा सामोपासना कुर्यादिखवगम्यते। अत एव स्तुत्युपनिषद् पुरश्चरणोपासनार्थत्व
माह्- 'स कृतपुरश्चरण ' इति । कृत पुरश्चरण स्तुत्युपासन
येन स तथोक्त । एव पुरश्चरणोपासनाया मुमुक्षोद्यपासकस्य
अधिकारसपित्तमभिधाय तम्यैव तदुपासनास्वीकारेऽन्यद्प्यधिकारिविशेषणमाख्यायिकाद्वारेण आह—

देवा ह वै मृत्यो पाप्मभ्य ससारा चाबिभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावस्तेभ्य एत

मस्रराज नारसिंहमानुष्ट्रभ प्रायच्छत्तेन वै स मृत्युमजयन्स पाप्मानमतरन्स स सार चातरस्तसाचो मृत्यो पाप्मभ्य. ससाराच बिभीयात्स एत मञ्जरा ज नारसिहमानुष्टुभ प्रतिगृह्णीयात्स मृ-त्यु जयति स पाप्मान तरति स ससार तरित तस्य ह वै प्रणवस्य या पूर्वी मा-वा पृथिव्यकारः स ऋश्मिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गाईपत्यः सा साम्न प्र-थम पादो भवति द्वितीयान्तरिक्ष स उकारः स यजुर्भिर्यजुर्वेदो विष्णू रुद्रा स्त्रिष्टुब्दक्षिणाग्नि' सा साम्नो दितीय. पादो भवति तृतीया चौ स मकार स सामभि सामवेदो रुद्रा आदित्या जग-लाहवनीयः सा साम्नस्तृतीय पादो भ-वति यावसानेऽस्य चतुर्ध्यर्धमात्रा सा सोमलोक ओकार सोऽथर्वणैर्मन्त्रैरथ-

## वैवेद सवर्तकोऽग्निमेरुतो विराडेक ऋ विर्मास्वती सा साम्नश्चतुर्थ पादो भवति॥१॥

देवा अकृतपुरश्चरणा वै मृत्योरिबभयु । त उपासका देवा मृत्यो मरणहेतावेवस्वतात् , स च मृत्यु पाप्सपूर्वक इति पाप्मभ्य , तश्च पाप ससारपूर्वकमिति ससाराच अज्ञान भयात् समस्तात्रास्ताहितयात् अविभयु भयमागच्छन्-इति प्रत्येक सबध्यते । द्विविधा हि उपासका मुसुक्षव अमुसुक्षवश्चेति, तत्र मुसुक्षूणा त्रितय समुचित विशेषणम् । अगुमुक्षूणा ह्यकृतपुरश्चरणाना व्यस्त द्वितय विशेषणम्, केचन केवल मृत्योर्जयमेव कामयन्ते, केचन पाप्मन एव जयम्, अन्ये तु त्रितयजयम्। ते द्विविधा देवा प्रजापतिसुपाधावन् , उपपूवको धावति पूजामाह, उप स मीपमेत्य प्रजापतिमपूजयन् स्तुतिशुश्रुषाद्क्षिणाभिश्च । तेभ्यो देवेभ्य प्रीत प्रजापति एत मन्त्रराजमित्याद्यानुष्टुभमित्य-न्त सर्वमुक्तार्थ प्रायच्छत् प्रादात्। तेन प्रदानेन वै स प्रजा पति मृत्युमजयत् । देवा अपि मृत्युमजयन् । अजयन्निति बहुवचनात् स इत्यक्षवचनात् उभयत्रापि प्रकृत्यर्थसद्यन्धे प्राप्ते, यथायोग्यतया वचन योज्यम् । तथा तेनेत्यर्थप्राप्त स्वीकरण परामृश्यते। एतदुक्त भवति—तन प्रदानेन प्रजापति मृत्यु मजयत् , तेन स्वीकारेण देवा मृत्युमजयान्निति । कैश्चिदेव व्याल्यातम्—समृत्युमिति समस्त कृत्वा सह मृत्युना वर्तते यदज्ञान तत्तथोक्तम् , तन्न, पूर्वे तस्याप्रकृतत्त्वात् । अथार्थप्राप्त प्रकृतमिति चेत्, भवतु न कश्चिद्विरोध , किं तु दातु फल न सकीर्तित स्यादिति दाता कथ प्रवरेत 2 दक्षिणा दिभिरिति चेत्, न । विरक्ते तु का वार्ता । तस्मादुभयत्रा-पि फळवत्युपासनेयमिति व्याख्या ज्यायसी । एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयम्-पाप्मान स ससारम् अतरत् अतरिन्नति च। य स्मादिद्युभयत्र फलवत्, तस्माच त्रागुक्त उपासक मृत्यो पापाभ्य ससाराव विभीवात् समस्ताद्यस्ताद्वितयाद्भय गच्छे-त्, स प्रागुक्त खपासको गुरूपसर्पणेन एत मत्रराजमित्यादि स ससार तरतीत्य त स्पष्टार्थम् । प्रतिगृह्वीयात् स्वीकुर्यादित्य र्थ । अनेनैतर्शेयति—मूलमन्त्रमात्रग्रहणे गुरूपसपणमावदय कम् । सामप्रभृत्युपासनाहे गुरूपसर्पणाच्छ्रूतित तत्नाख्या-नाद्वेति विकल्प , 'तस्मादिद साम येन केनचिदाचार्यमुखेन' इति श्रुते । अत एव एतद्विषयरहस्यकल्पप्रनथान् असमर्थश्चेत् गुरुमुखाच्छृणुयात् समर्थश्चेत्स्वयमवावेश्वेत, मूलमन्त्र सबीज संशक्तिक साङ्क सन्यास गुरुमुखाटस्वीश्वत्य। एव प्रागुक्त

स्योपासकस्य मुमुक्षो प्रागुक्त त्रितय विशेषणम् इतरस्य द्वितय विशेषणम् उभयलापि स्तुत्युपनिषस्प्रतिपादित स्तवन तेषा व्यूहानामुपासन साम्ना मूलमन्त्राभिव्यक्तिश्चेति न्नित-यमप्येतत् पुरश्चरणरूपत्वात्साधारणम् । एव विशिष्टमधि-कारिणमभिधाय तदुपासनाप्रारम्भस्य प्रणवोपासनापूर्वक त्वात्, प्रणवमात्रानृसिंह्ब्यूहे— 'ॐ स ॐ यो वै नृसिं हो देवो भगवान्याश्चतस्रोऽर्धमात्रास्तस्मै वै नमो नम 'इति मन्त्रवर्णात् पुरश्चरणोपासनान्तर्गतत्वेन स्थितेऽपि, अत्रापि मात्राशब्दाद्धेशब्दाश्वतु शब्दाञ्च तन्मात्राव्यृह्प्रसभिज्ञानात् तस्मिन्नेव न्यूहे चतुर्भात्रासवन्धित्वेन उपासनाविशेषमाह— तस्य प्रागुक्तस्य मन्त्रराजस्य सामाभिव्यक्ताक्षरस्य सपुटि तत्वेन स्थितस्य इ निश्चित सामाभिव्यक्तमृत्वमन्त्राक्षरस पुटीकरणेन स्थितत्वात् साम्ना सबन्ध , 'तस्मात्त्रस्यक्षर्मुभ-यत ओंकारो भवति ' इति श्रुते । प्रणवस्य या पूर्वा मात्रे त्यादि सा साम्रश्चतुर्थे पादो भवतीत्यन्त स्पष्टार्थम् । अ कारोकारमकारार्धमात्रात्मको यथासस्य पृथिन्यन्तरिक्षसुस्रो-मलोकऋग्यजु सामाथर्वणब्रह्मविष्णुमहेश्वरोंकारवसुदद्रादित्य मरुद्रायत्रीत्रिष्टुब्जगतीविराङ्गाईपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयसव र्तकात्मक प्रणव तस्मिन्नसिंहञ्यूहे विश्वरूपन्यायेनावस्थित

उपास्य । नन्वनेक एव छीछाविष्रहा कथ न भवन्ति । नेति ब्रूम 'य' 'तस्मै' इत्येकवचनात् एक एवाय छीछा विष्रह इत्यवगम्यते ॥

एव तावत्पुरश्चरणान्तर्गतप्रणवमात्राव्यूहोपासनमभिधाय इदानीं सामाभिव्यक्तमूल्यमन्त्रेण ब्रह्मोपासनामभिधातु मूल मन्त्रस्य प्रणवसपुटीकरणादक्षरसख्याविवृद्धे कथ द्वात्रिं शद्धर सामेत्याशङ्कथ पादश पश्चाङ्गन्यास च अभिधातु पादाक्षरसख्यापूर्विका कृत्स्तमूल्यमन्त्राक्षरसख्यामाह—

अष्टाक्षरः प्रथमः पादो भवत्यष्टाक्षरा-स्त्रय पादा भवन्त्येव बात्रिश्चदक्षराणि सपद्यन्ते बात्रिश्चदक्षरा वा अनुष्टुब्भव-त्यनुष्टुभा सर्वमिद् सृष्टमनुष्टभा सर्वमु-पसहृत तस्य हि पश्चाङ्गानि भवन्ति च-त्वार पादाश्चत्वार्यङ्गानि भवन्ति सप्र णव सर्व पश्चम भवति। ॐ हृद्याय नम । ॐ शिरसे स्वाहा । ॐ शि खाये वषद् । ॐ कवचाय हुम्। ॐ अस्त्राय फिडिति प्रथम प्रथमेन युज्यते द्वितीय द्वितीयेन तृतीय तृतीयेन चतुर्थ चतुर्थेन पश्चम पश्चमेन व्यतिषक्ता वा इमे लोकास्तस्माद्यतिषक्तान्यङ्गानि भव न्त्योमिलेतदक्षरमिद् सर्व तस्मात्प्रत्यक्ष-रमुभयत ओकारो भवतीत्यक्षराणा न्या समुपदिशन्ति ब्रह्मवादिन ॥ २ ॥

अष्टाक्षर प्रथम पादो भवतीत्यादि सप्रणव सर्व पश्चम भवतीत्यन्त स्पष्टाथम्। ॐ हृद्येत्याद्यङ्गमन्त्राणा पश्चाना सामाङ्गमन्त्रेरेव व्याख्यातत्वात् न पृथग्व्याख्यानापेक्षेति, हृद्येत्यादि पश्चमेनेत्यन्त स्पष्टार्थम् । व्यतिषक्ता वा इमे छोकास्तस्माद्व्यतिषकतान्यङ्गानि भवन्तीति छोकबुद्धयोन्पास्याना हृद्याद्यङ्गाना सामाभिव्यक्तमृष्ठमन्त्रप्रति-षाद्ये नृसिंहत्रह्मव्यूहे क्षीरोदार्णवशायिन उपविष्टे वा खोकव्यतिषङ्गहेतुकाङ्गव्यतिषकतता विधीयते । तस्माद्वयति पक्तान्यङ्गानि भवन्तीत्यत्र व्यतिषक्तानि यथायोग्यत्या अन्योन्य मिश्रितान्युपास्यानीत्यर्थ । तत्रश्च अयमर्थ सन्पद्यते— पारमेश्वर हृद्याख्यमङ्ग पारमेश्वरिहारोऽङ्गाद्ध प्रदे-

शान्त स्थित हृद्यप्रदेशादारभ्य उपास्यम् । अत एव सा माङ्गप्रणवञ्चाख्यानेन मूळमन्त्रहृद्याङ्गञ्चाख्यानावसरे पार मेश्वर हृदय व्याख्यातम् , इतरथा तद्याख्यानमप्रस्तुत स्थात् , तस्मादक्रव्यतिषक्तताविधानादेव तद्याख्यान प्रस्ततमिति सि द्धम् । यत एव हृद्याङ्गोपासनैव तदन्तर्गतत्वात् नेत्रत्र-योपासना, अत एव नेत्रत्रयाङ्गोपासना न पृथगभिहिता । एवमुत्तरत्रापि शिखाख्यमङ्ग पारमेश्वर शिरोऽङ्गे मृध्नि च व्यतिषक्त सामाङ्गळक्ष्मीयजुर्भन्त्रेण व्याख्यातमुपास्यम् । शिरश्च द्वितीयमञ्ज यथोक्तहृदये व्यतिषक्त सामाङ्गसावित्री मन्त्रेण व्याख्यातम् । पारमेश्वर कवचम् यथोक्तहृद्यैकदेशे नाभरूर्ध्वे ग्रीवातोऽध पृष्ठप्रदेशच्यापि सामाङ्गनृसिंहगाय-त्र्या व्याख्यातमुपास्यम् । एव पश्चममङ्गम् अस्त्राख्यम् उत्तराधरभावेन तन्नाभिमध्यवर्ति क्षीरोदार्णवज्ञायिपारमेश्वर व्युह चतुष्ट्रयाङ्गव्यापितया व्यवस्थित व्यतिषक्तसुपास्यमिति यथायोग्यतया व्यतिषक्तशब्दस्याङ्गेषु स्थिति । पञ्चाङ्गन्या-सीपन्यास न षष्ठमङ्गामिति तस्य हृदयान्तर्गतत्वात इति प्रागभिहितम् । पश्चमेऽङ्गे सप्रणवता विधातुमाह----यस्मादोमित्येतदश्चरमिद् सवमिति, यदिदमर्थजातमभिधा नाभिधेयभूत तस्याभिधानाव्यतिरेकाद्भिधानभेदस्य च

भोंकाराज्यतिरेकात् ओंकार एवंद सर्वम्। तस्मात्प्रत्यक्षरमुभ
यत ओंकारो भवति प्रत्यक्षरमेकैक मूलमन्त्राक्षर प्रणवेन
सपुटित कुर्यात्—इत्यक्षराणा मूलमन्त्राक्षराणा न्यासम् अस्त्रा
स्थेऽके उपदिशन्ति कथयन्ति ब्रह्मवादिन ब्रह्मवोपास्यमिति
ये वदन्ति ते ब्रह्मवादिन । अत्र च उपदिशन्तीति विशेचणोपादानात् मूलंमन्त्राङ्गजातमुपदेशगम्यमिति दर्शयति ।
तमिम पञ्चाङ्गन्यास यथोक्तविशेषणे परमेश्वरे यथोक्तविशेषणविशिष्ठ विधाय स्वात्मन्यपि विद्ध्यात् , अस्मिन्ह प्रकरणे
तस्यार्थजातस्य प्रायश परमेश्वरसवन्धितया श्रुतत्वादिति ।।

एव तावत् 'तस्मात्प्रत्यक्षरमुभयत ओंकारो भवति ' इति विधानात्सामाभिन्यक्तमू छमन्त्राक्षरन्यवधानेन अर्थोप्रतिपाद्ने औपाधिकेन पदाझानेन प्राप्ते, तदन्यवधानेनाश्वप्रतिपाद नोपाधिना गृह्वेन पदपरिमाण झापियतु पदोद्धारमाह—

तस्य ह वा उग्र प्रथम स्थान जानी
याचो जानीते स्मेऽसृतत्व च गच्छिति
वीर द्वितीय स्थान महाविष्णु तृतीय
ज्वलन्त चतुर्थ सर्वतोमुख पश्चम दर्सिह
षष्ठ भीषण सप्तम भद्रमष्टम मृत्युमृत्यु

नवम नमामि दशममहमिलेकादश स्थान जानीयाचो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छति। एकादशपदा वा अनुष्टुच्भ-वल्यनुष्टुभा सर्वमिद सष्टमनुष्टुभा सर्व मुपसहत तस्मात्सर्वमिदमानुष्टुभ जानी-याचो जानीते सोऽमृतत्व च ग च्छति॥३॥

तस्य ह वा इत्यादि सवमुपसहृतमित्यन्त स्पष्टार्थम् । स्थान जानीयात् पद जानीयात् । एकादशपदा वा अनुष्टु क्मवतीत्युपसहारात् प्राक्तन सर्वोऽपि स्थानशब्द पदे वर्तते । यस्मादिभिधानाभिधयप्रपश्चस्याभिधानाव्यतिरेकात् 'वाचारम्भण विकारो नामधेयम्' इति श्रुते नामप्रपश्चस्य सामान्यविशेषात्मकस्यानुष्टुझामाव्यतिरेकात् अनुष्टुभस्य आ चन्नद्वाविवर्तात्मकस्वानुष्टुझामाव्यतिरेकात् अनुष्टुभस्य आ चन्नद्वाविवर्तात्मकस्वान् साकारज्ञह्यप्रतिपादकस्वेन ज्ञह्वत्वे सिद्धे ज्ञह्मणश्च सृष्ट्युपसहारकारणत्वेनोपादानत्वादित्यनुष्टुवे वोपादानम् , तस्मात्सर्वमानुष्टुभमित्यादि गच्छतीत्यन्त स्प द्वार्थे व्याख्येयमुक्तार्थम् ॥

देवा ह वै प्रजापितमबुवन्नथ कस्मादु-

च्यत उग्रमिति स होवाच प्रजापतिये-स्मात्स्वमहिम्ना सर्वाङ्कीकान्सर्वीन्देवा-न्सर्वानात्मन' सर्वाणि भूतान्युद्गृह्णात्यज स्र सृजिति विसृजिति वासयत्युद्धास्त्रत उद्गृह्यते । स्तुहि श्रुत गर्तसद युवान मृग नभीममुपहतुमुग्रम्। मृडा जरित्रे सिह स्तवानो अन्य ते अस्मन्निवपन्तु सेना । तस्मादुच्यत उग्रमिति। अथ कस्मादु-च्यते वीरमिति यस्मात्स्वमहिस्रा सर्वी-ह्वीकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मन सर्वाणि भूतानि विरमति विरामयत्यजस्य सृजति विसृजित वासयति। यतो वीरः कर्म-ण्य सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकाम'। तसादुच्यते वीरमिति। अथ कसादुच्यते महाविष्णुमिति । य सर्वाह्लोकान्च्यामो-ति व्यापयति सोहो यथा पललपिण्डमो-तप्रोतमनुप्राप्त व्यतिषक्ती व्याप्यते व्या-

पर्यते । यसाम्र जात परोऽन्योऽस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजया सविदानस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशीति। तसादुच्यते महाविष्णु-मिति। अथ कस्मादुच्यते ज्वलन्तमिति। य' स्वमहिम्ना सर्वाह्रोकान्सर्वान्देवा न्सर्वीनात्मन सर्वीणि भूतानि स्वतेज सा ज्वलति ज्वालयति ज्वाल्यते ज्वा लयते। सविता प्रसविता दीसो दीपय न्दीप्यमानः । ज्वलञ्ज्वलिता तपन्वि तपन्सतपन्रोचनो रोचमान कोभन शोभमान कल्याण । तसादुच्यते ज्वलन्तमिति। अथ कस्मादुच्यते सर्व तोसुखमिति । यस्मादनिन्द्रियोऽपि सर्व तः पश्यति सर्वतः श्रुणोति सर्वतो गच्छति सर्वेत आदसे सर्वेग सर्वेत-स्तिष्ठति । एकः पुरस्ताच इद् बभ्नुव

यतो वभूव भुवनस्य गोपा.। यमप्येति भुवनं सापराये नमामि तमह सर्वतो मुखम् । तस्मादुच्यते सर्वतोमुखमिति । अथ कस्मादुच्यते दसिहमिति । यस्मा त्सर्वेषा भूतानां ना वीर्यतमः श्रेष्ठतम-अ सिंहो वीर्यतम अष्टतमश्च तस्माञ्च सिंह आसीत्परमेश्वरो जगद्धित वा ए तद्र्प यदक्षर भवति । प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्याय मृगो नभीम कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योर्षु त्रिषु विक्रमणेष्यधि क्षियन्ति सुबनानि विश्वा । तस्मादुच्यते नृसिंह मिति। अथ कस्मादुच्यते भीषणमिति यस्मात्स्वमहिन्ना यस्य रूप दृष्ट्वा सर्वे लो काः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि भीत्या प लायन्ते स्वय यत कुतश्चिन्न विभोति। भी षास्माद्वात पवते भीषोदेति सूर्य । भी षास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युधीवति पश्चमः।

तस्मादुच्यते भीषणमिति । अथ क सादुच्यतं भद्रमिति। यसात्स्वय भद्रो भ्रत्वा सर्वदा भद्र ददाति रोचनो रोच मान शोभन शोभमान कल्याण । भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पर्ये-माक्षभिर्यजन्ता । स्थिरैरद्गैस्तुष्टुवासस्त नूभिव्येशेम देवहित यदायु । तस्मादु च्यते भद्रमिति। अथ कस्मादुच्यते मृ त्युमृत्युमिति । यस्मात्स्वभक्ताना स्मृत एव मृत्युमपमृत्यु च मारयति । य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवाः । यस्य च्छाया मृत यो मृत्युमृत्युः कस्मै देवाय हवि-षा विधेम । तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमि-ति । अथ कस्मादुच्यते नमामीति य-स्माद्य सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्म-वादिनश्च। प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्भन्त्र वद

त्युक्थ्यम् । यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मिलो अर्थमा देवा ओकासि चिक्तरे। तस्मादु च्यते नमामीति। अथ कस्मादुच्यतेऽह मिति। अहमस्मि प्रथमजा ऋताशस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाश्भायि। यो मा द्दाति स इदेव माश्वा। अहमन्नमन्न मदन्तमाश्क्षि। अह विश्व भुवनमभ्यभ-वाश्म् । सुवर्न ज्योती । य एव वे देत्युपनिषत्॥ ४॥

## इति द्वितीयोपनिषत् ॥

यदर्थप्रतिपादकगृहोपाधिना पदज्ञानमभूत् तमेव गृहा-पाधि विष्ठुणोति प्रश्नोत्तराभ्याम् । स च अत्र बहुतरो व्या-ख्येय साङ्गसामाभिव्यक्तसाङ्गमूळमञ्ज प्रतिपाद्य । स च मूळमन्त्र पदत्रयात्मक प्रथम पाद पदद्वयात्मको द्वितीय पदत्रयात्मकस्तृतीय तत्सख्याकपद एव चतुर्थ इत्येकाद्दा-पदात्मक । एवमेकाद्द्यपदात्मक मन्ने पश्चाङ्गन्यासानन्तर-मुक्ते मन्त्रे द्वितीयान्तेषु नवसु पदेषु मन्त्रान्त पदद्वय

नृतीयपादार्धं च पदमपि बितयमपि अधस्तनेषूपरितनेषु च तृतीयपादाद्यपदादन्यत्रानुषज्यते, तृतीयपादाद्यपदे द्वित-यमनुषच्यते, एव क्रियाकारकाद्यन्वयसबन्धशुद्धि । तत्र पश्चाङ्गन्यासानन्तर पठितत्वात्पदोद्धारतदर्थकथनस्य सर्वे-व्वेव पादेषु साङ्गेष्वर्थं कथनीय इत्याचे पादे पदत्रयात्मके साङ्गे लोकाद्यग्न्यादिना सामोपनिषद्यपास्ये सामाङ्गप्रणवेन च मूळमन्त्रहृदयाङ्गव्याख्याने प्राप्ते तत्रैकैक पद बहुतरेष्व-र्थेषु व्याख्येयम्। तथोपरितनऋच एकाद्दशपद्सवन्धिन्य प्रभोत्तरान्तरालवर्तिबाद्मणवर्तिन्य 'तदेषाभ्युक्ता' इत्येवं ब्राह्मणोक्तार्थे माक्षित्वेनोद्भाविता महाचके न्यम्ते द्वान्निशह्यू-इनृसिंहात्मके ब्रह्मणि एकैकमूळमन्त्रपदृत्याख्यानपरत्वेन वर्ण नीया । तथा त्राह्मणमेकैकमूलमन्त्रपद्व्याख्यानपरत्वेन महा-चक्रनाभिवर्तिक्षीरोदार्णवसबन्धिमूळनृसिंह्व्यूहे ब्रह्मणि प्रा-गुक्तगुणविशिष्टे व्याख्येयम्। अत एव तत्र साक्षित्वेनोद्धा-वनम् ऋग्ब्राह्मणयो तत्तत्पद्व्याख्यानावसरे विभागक्रम् च स्पष्ट प्रदर्शयिष्याम । तत्र तावदेकैक पद धातूपसर्गादियोगे न बहुतरमर्थजात कथ विद्वयित प्रजापित , कथ च व्याख्या-खासस्मान्न्युत्पन्नान्प्रति – इस्रेव देवा विस्मयेन ह हर्षिता वै प्रजापतिमत्रुवन्निति सर्वपदसाधारण व्याख्यान प्रद्वा अथ अन

न्तर कस्मात्प्रकृतिप्रत्ययविभागात् अनाख्यातात्मक प्रथमपद् मुच्यते व्याख्यायते उभयत्रापि मूलनृसिंहव्यूहे द्वात्रिंशत्रृ सिंहन्यूह् च उप्रीमिति । इति शब्द प्रश्नसमाप्तिं द्योतयति । स प्रजापति तान्देवान्परमेश्वरोपासनानिष्ठान् विवक्षितार्थ प्रष्टृन् दृष्ट्वा हर्षित उत्तरमुवाच । एवमुत्तरेष्वपि प्रश्नोत्तरेषु योज्यम् । यस्मात्स्वमहिन्ना स्वतन्त्रशक्त्या मायया तस्या आत्मतन्त्रत्वादेव स्वातन्त्रयम् । स्वमहिम्नेति च वचन सर्व-शक्तिमत्तृतीयपादाद्यपदानुषङ्ग दर्शयति । एव तत्तत्पद्व्या-रयानावसरे । सर्वाह्रीकान् पृथिव्यादीन्पार्थिवत्वावान्तरजा-तिभेद्भिन्नान् सर्वान्देवान् अग्न्यादीन् सप्रणवन्याद्यानपक्षे ऋग्बद्यादिगाईपत्यान्तान् प्रणवप्रथममात्राप्रतिपादितान् सर्वा नात्मन विश्वादीन् नामाङ्गप्रणवव्याख्याने वक्ष्यमाणान् स र्वाणि भूतानि उद्गृह्णाति, उदित्यव्ययम् उ इत्येतस्य नि पातस्य स्थाने, वर्णसाम्यात् अन्वित्युपसर्गस्यार्थे, प्रह इत्यय मृह्णातीति भावन्युत्पत्त्या, अनुमृह्णातीत्यर्थे । अजस्मम् अ-नवरत तथा च उत्पूर्वको गृह्वाति-शब्द सृष्टिविमोचन-वसतिषु वर्तते । उद्घाद्यते उद्दृद्धते इत्यात्मनेपदात् प्रयो-जककर्तृत्व साक्षात्कर्तृत्व च इत्युक्तमेवार्थ द्रढयति । तत-आयमर्थे — पूर्वोक्तार्थातुमाहकत्व स्रष्टृत्व च विपूर्वकस्य

सृजतेरुपसहारार्थत्वेन तद्र्थत्व विमोचनाथत्व वा अव स्थितिकारियत्त्वमनुष्रहे प्रयोजकत्वमिति मूळनृसिंहव्यू-इइद्यान्तर्वर्तित्वेन उपास्यम् । एव मूळनृसिंहगूढहृदयो-पासापरत्वेन उप्रपद ज्याख्याय अथेदानीं तदेव पद द्वात्रिश-द्वज्ञृहोपासनापरत्वेन व्यारयातुम् ऋचमाह। स्तुहीति स्तोतार प्रत्यक्षीकृत्याह परोक्षीकृत्य स्तुत्यम् । श्रुतम् 'यौ वै नृसिंह ' इत्यादिमन्त्रवर्णैरेव श्रुत द्वात्रिंशच्नृसिंहव्यूहम् । गर्तसद् गर्ते महाचक्रे, गृणाते स्तुतिकर्मणो गीयते स्तूयते इति न्युत्पत्त्या र्गतम् , सीदतीति गर्तसदम् । युवान प्रसिद्धम् । मृग सिंहरूप म्। नभीमम् अभयकरम्। उपहत्नुम् अनुप्रहार्थं सर्वेत्रोपगम शीलम् । उत्र द्वात्रिंशत्रृसिंहव्यूहरूपम् । अत्रापि सशक्तिकनृ सिंहपदस्यानुषङ्ग । स्तुहीत्येव सबन्ध । एव परोक्षत म्तुते द्वात्रिंशत्रृसिंहव्यूहे तत्सामध्यीदक्षरश्रवणयुक्तत्वाच तत्र्वृत्वा प्रसिक्षो हि अभूत् स व्यूह उपासकायेति प्रसिक्तत्वा आह उत्तरार्धेन- हे सिंह द्वात्रिशह्यह स्तवान स्त्यमान त्व मृख सुखय जरित्ने स्तोत्रकर्त्रे । यद्वा चतुर्थी द्वितीयार्थे । ते तव सेना अस्मत् अस्मत्त अन्य निवपन्तु विनाशयन्तु । यद्वा स्वानुम्रह छब्ध्वा परानुम्रह प्रार्थयते — ते तव सेना तद्वघू हरूपा अस्मद्न्य निपूर्वको वपतिरनुमहार्थे वर्तते अनुगृ-

इन्त्वित्यर्थ । यस्मादेव प्रागुक्तेन प्रकारेणोभयोपास्ये चप्रपद क्षमम्, तस्मादुच्यते उप्रमिति । इति शब्द उत्तरसमाप्ति द्योतयति । एव प्रथमपद्गुभयोपासने क्षममिति विज्ञाय अथेदानीं द्वितीय पद्मुभयोपास्ये ज्याख्यातु द्वितीयो द्व प्रश्न , स च प्रथमदेवप्रश्नेन व्याख्यात , अथ कस्मादुच्यते वीरमिति । स होवाच प्रजापतिरिति प्रागुक्तमनुषज्य उत्त-रम् । यस्मात्स्वमहिम्रेखादि सर्वाणि भूतानीत्यन्तमुक्तार्थम् । विरमति विरामयति विविधप्रकारेण प्रागुक्तान्प्रति रस-ति । रम् क्रीडायाम् । तथैव तानाक्रीडयति । कथ कीडयतीत्यपेक्षिते आह— अजस्रमित्यादि वासयतीत्यन्त मुक्तार्थम् । एतदुक्त भवति सृष्टिस्थितिलयविमोचनकर्तृ त्वरूपा ब्रह्मादिकिया कीडा प्रागुक्तार्था । अत मूळनृसि हृ च्यूहृहृद्य क्रीडायुक्तमुपास्यम् । एव मूळनृसिंहोपासनापर-त्रेन द्वितीय पद व्यारयाय द्वात्रिंशत्रृसिंहव्यूहोपासनाया तदेव पद व्यारयातुमर्धर्चमाह—यता वीर इति । दवकाम तास्तान् ब्रह्मादिदेवान स्वेन रूपेणावतारियतु कामयते इति देवकाम । यद्वा नृसिंहव्यूह्मेव शृत्वा ब्रह्मादिरूप प्रकटयति कचिदायुधै कचिद्विश्वरूपोपपत्तिन्यायेन 'यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा ' इत्यादिखु ' यो वै नृसिंहो देवो भग-

वान्ये चाष्ट्री वसव 'इत्यादिषु च पदेषु। एव देवकामी जायते यतो वीर शूर, यद्वा वीर विविधावताररूपेण रमणीयससार शीलो वीर , कर्मण्य तत्तदवतरणरूपकर्मशील उपासकानु प्रहणे । सुदक्ष पूजितवल , यद्वा पूजित । युक्तप्रावा युक्तो प्राविभर्युक्तप्रावा, सोमे अध्वर्यादिरूप , 'यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सर्वम् ' इत्यादिमन्त्रवर्णात् । यस्मादुक्तप्रकारेण चभयोपास्ये वीरपद क्षमम्, तस्मादुच्यते वीर्रामति । इति शब्द उत्तरसमाप्तिं द्योतयति । अथेदानीं तृतीयपद् व्या ख्यातु देवप्रश्न , स च उक्तार्थ । सर्वत्र प्रश्नवाक्येषु अथ-शब्द तत्तदानन्तर्यार्थ । अथ कस्मादुच्यते महाविष्णुम् । इति शब्द अनुषक्तप्रश्रसमाप्तिं चोतयति । स होवाच प्रजा पति इत्यनुषज्योत्तरम् । य इत्यत्रापि स्वमहिन्नेत्यनुषङ्गा-च्छक्तिमत्रृसिंहपदस्यानुषङ्ग । सर्वाङ्गोकान्व्याप्रोति व्याप यतीत्वत्र सर्वेलोकपदादेवात्मभूताना सप्रह प्राग्बद्धक्रम त्वेनावगताना तदादिन्यायेन । विष्णुरिति विष्ल व्याप्ता विति धातो रूपम् । तच व्यापकत्व निरुपपद्त्वेन महत्त्व प्राप्तमिति महच्छब्देन तदेव दढीकृतम्। यद्वा मह इति तेजोनाम महो व्यापकम् । व्यापकत्वे दृष्टान्तमाह— स्नेह तैलादि यथा पललपिण्ड मासपिण्डम् ओतम् अनु-

स्यूत प्रोत प्रकर्षेणानुस्यूतम् अनुषक्त ताहश पिण्ड व्य-तिषक्त अवयवसभिन्न व्याप्यते व्यापयते—इति दृष्टान्ते आत्मनेपदोपादानात् ज्याप्रोति ज्यापयतीति दार्शन्तिक च परस्मैपदोपादानात् उभयपदी अय धातुरिति दर्शयति । एतदुक्त भवति-प्रागुक्तसर्वेळोकादीन् प्रति साक्षाद्यापकत्व प्रयोजकव्यापकत्व च मूळनृसिंह्द्वये खपास्यमिति । एव तानत्साङ्गमूळनृसिंहव्यूहापासनापरत्वेन महाविष्णुपद तृ-तीय व्याख्याय अथेदानीं तदेव पद द्वात्रिंशन्नसिंहव्यूहो-पास्यपरत्वेन व्याख्यातुम् ऋचमाह् यस्मात् द्वात्रिंश-मृसिंहव्यूहात् पर उत्कृष्ट न जात जातोऽ यो नास्ति सर्वस्यैवान्तर्भावात् यो व्यूह स विश्वा सर्वाणि भुवनानि भूतानि आविवेश प्रविष्ट । न्यामु तत्तद्रूपधारणेन विश्वरू पावतरणन आविभेवति प्रजया आविभूत्या सह प्रजापित-रपि सविदान विजानन् तसुपास्यतया त्रीणि ज्योतींषि गाई-पत्यादीन् सचते सेवते । स प्रजापति उपासना कुर्वन् घोडशी कला निराकारब्रह्मतया वभूव। तस्य च आद्यस्योपासकस्य प्रजापते अन्यस्य वा उपासकस्य अयमुपासनाक्रम --अह च प्रकरणे महाचक्रनाभिवर्तिक्षीरोदार्णवसवन्ध्युपास्यो मूळ नृसिंहन्यूह इति पूर्वाचायाणा परिभाषा सप्रदायागता !

तत्र च प्रणवपूर्वकशक्तिबीजोचारणपूर्वक सामाभिन्यक्तद्वा त्रिंशदक्षरेषु न्यस्तेषु चक्रे यथासख्यम एकैकस्मित्रक्षरे प्र-णवसपुटिते तत्तद्वजूहमन्त्रे त त व्यूह स्तुत्वा तथैवोपास्य । एव द्वात्रिंशत्रृसिंहन्यूहोपासनया स्वात्मान महाविष्णुमुपास्य साङ्गसामाभिन्यक्तसाङ्गमूलमन्त्रेण नृसिंहन्यूहे प्रकरणे श्रुत-त्वात् पश्चाङ्गन्यास विधाय सप्रदायानुसारेण तस्मिन्महावि-ब्ली च तथैव पञ्चाद्गन्यास विधाय तत साङ्गोपासनम् आ रभेत । तत्र प्रथमपादे पदत्रयात्मके प्रथमपद्व्याख्यानप्रति-पादितगुणविशिष्ट शक्तिममृसिंहपदपूर्वक नमस्कियापदपूर्वका न्यपद्मुचरन सामाङ्गप्रणवसन्त्रहृद्यमन्त्रप्रतिपादितगुणवि शिष्ट मूळनृसिंहव्यूह्युपास्य द्वात्रिंशत्रृसिंहव्यूह्म् ऋक्प्रतिपा दितम् उपासीत । एव प्रतिपद् मूछनृसिंह्व्यूहोपासनपूर्वक द्वात्रिंशत्रृसिंह्व्यूहोपासनम् । अत एव हृद्याचङ्गमन्त्राणामर्थ व्याचक्षाणैरसाभिहक्त प्रपञ्चागमशास्त्र 'हृदय बुद्धिगम्य-त्वात्प्रणाम स्यात्रम पदम् । क्रियते हृद्ये नातो बुद्धिगम्या नमस्क्रिया ' इति । एव द्वितीयतृतीयचतुर्थपादेषु तत्तत्पदो पासना प्रागुक्ता कृत्झा विधाय महाविष्णुरूपान्स्यशब्दप्र तिपादितरूपे वा उपास्यरूपे वा सायुज्यतया समिदान न्दरूपे वा अथवा यथान्त करणशुद्धियोग्यतया समाधिना

वा तिष्ठेत उपासक । आद्यद्वितीयोपासनयो माममूखमन्त्र प्रणवाना वैकल्पिकजपपूर्वकत्वेनावस्थानम् । तथा यत्र यत्र मूखमन्त्रस्मृति तत्र तत्र प्रणवशक्तिबीजसपुटीकरणम्, त-त्रापि ईषन्मूलमन्त्रजपपूर्वक प्रणवजप श्रेयान्, तस्य स र्वोत्कृष्टत्वात्सर्वेमन्त्रजपप्रत्याम्नायत्वेन विहितत्वात् ' य प्रण वमधीते स सर्वमधीते 'इति श्रुते । अन्त्ययोद्यासनयोर-न्यसामनि निराकारतयावस्थितौ न जपो नान्यचिन्तन समाधावेवावस्थितिरिति परमरहृ खविवेका न कस्यचि-त्प्रतिपादनीय इति रिथतम् । यस्मादिद् महाविष्णुपदम् डभयोपास्यप्रतिपादनक्षमम् , तस्मादुच्यते महाविष्णुमिति । इति शब्द तृतीयपद्शश्रोत्तरसमाप्तिं द्योतयति । एव प्रथम-पाद् व्याख्यात । एव प्रथमपादोपासना साङ्गा विधाय त-थैव द्वितीयपादोपासना विधातु तदाद्य पदम्, मन्त्रापेक्षया चतुर्थं च पदम्, व्याख्यातु प्रश्नोपक्रम , स च उक्तार्थ , अथ कस्माद्भच्यते ज्वलन्तमिति । इति शब्दो व्याख्यात । स हो-वाच प्रजापतिरित्यनुषच्योत्तरम् । य स्वमहिम्ना स्वाधीन-मायया सर्वोङ्कोकानन्तरिक्षगतान्पूर्वोक्तान्भाविनश्च सर्वान् छो कान् तदन्तर्गतान्सर्वान्देवान् यक्षगन्धर्वादीन् सर्वानात्मन ऋग्यज् सामाथवेरुपानपुरुषानन्यानुषीनसामाङ्गसावित्रमन्त्र

व्याख्याताश्च सर्वाणि भूतानि एतान्पूर्वोक्तान्वस्यमाणाश्च स्व तेजसा ज्वलति स्वकीयप्रकाशेन, ज्वालयति एतानपि प्रका<mark>शय</mark> ति, शिरोऽन्तर्गत तेजो व्याख्यातम्, सर्वाङ्गाङ्गिव्यापितयाङ्गा नामन्योन्यसबन्धश्रवणात् ' तस्माद्यतिषक्तान्यङ्गानि भवन्ति ' इति श्रुते । एव साक्षात्प्रयोजकत्वेन च स्वपरसवन्धितया शि रोऽङ्गान्तर्गततेज सबन्धे सिद्धेऽपि एतदेव आवेद्यितुम् उभ यपदित्वेन धातु प्रयुक्के, प्राक्परस्मैपदम् इदानीमात्मनेपदम्, डवाल्यते डवाळयते इति । एव मूळनृसिंहन्यूहोपास्ये चतुर्थ पद व्यारयाय द्वात्रिशत्रृसिंहव्यूहे व्यार्क्यातुम् ऋचमाह— सविता सवितृमण्डळवद्वर्तुंळतया स्थितत्वात् मविताय द्वात्रिंशत्रृसिंहव्यूह , अत एव प्रसविता सर्वकमीनुष्टाने अभ्यनुद्वाता, एतद्वजूहोपासनपूर्वकत्वात् इतरोपासनस्य । दीप्त दीपयन्दीप्यमान यथा अय सविता रात्रित मोविनाशनेन दीप्त प्रकाशमान कर्मानुष्ठाने अभ्यनु ज्ञाता, तथा अय द्वात्रिंशत्रृसिंहव्यूह् उपासित उपासकाय मृलनृसिंहव्यूहोपासकाज्ञानरात्रितमोविनाशनेन दीप्त प्रका शमान प्रधानापासनाभ्यतुज्ञाता। दीपयन्दिप्यमान इति शतृशानच्यत्ययौ वर्तमानकाळाथौ उक्तमेवार्थ द्रद्वयत । ज्वलञ्ज्वलिता प्रकाश कुर्वन्त्रकाशयिता । यद्वा उभयत्रापि ब्बलक्क् इब्दो दहनार्थे वर्तमानोऽपि अज्ञानदाहकत्वेन व्याख्येय । तत्र लोकायज्ञानस्य प्रकाशवत्तादाहक प्रकृते च उपासकाज्ञानदाहक इति । ज्वलन् प्रकाशनेनाज्ञानदहन कुर्वन् ज्वलिता अज्ञानदृहनकर्ता तपन् ताप कुर्वन् अज्ञानस्य वितपन् स्वय शान्त सतपन् सताप कुर्वन् अज्ञानस्य। एते शतुप्रत्यया वर्तमानकाला सन्त यस्मिन्काले एतद्वयू-होपासन वर्तते तस्मिन्नेव महाविष्णुरुपासक प्रकाशात्मको-ऽधिकारी वर्तत इति दर्शयन्ति । रोचन अनुद्वेगकर रोच मान इच्छाकर, अत एव शोभन शोभमान कल्याण इति एतदुक्त भवति--मूछनृसिंहव्यूहस्य शिरोऽक्के उन्नते स्थित तेज सर्वप्रकाशक सर्वाज्ञानदाहक च इति सामाङ्गसा वित्रमन्त्रेण व्याख्यातमुपास्यमिति । यस्मादुभयोपास्यप्रति-पादनक्षम ज्वछन्तमिति पद तस्मादुभयोपास्यपरत्वेनोपसह-रति-तस्मादुच्यते व्वल्लन्तमिति । इति शब्दो व्याख्यात । अथेदानीं क्रमप्राप्तम् , मूलमन्त्रापेक्षया पश्वम पदम् , पादावे क्षया द्वितीयम्, उभयोपास्ये न्याख्यातु देवप्रश्न -अथ कस्मा दुच्यते सर्वतोमुखमिति, स च उक्तार्थ । स होवाच प्रजाप तिरित्यनुषज्योत्तरम् । यम्मात् स्वमिहस्रेति अनुषज्य व्याख्ये यम् । अनिनिद्रयोऽपीति सेन्द्रियस्य व्याख्यातविप्रहस्य तद

भिमानराहित्यात् अनिन्द्रियत्वम्, अनिन्द्रियोऽप्यय मूलनृ-सिंहच्यूह सर्वत पदयति सर्वत शृणोतीति बुद्धीन्द्रयोपछक्ष-णम्, सर्वतो गच्छति सर्वत आदत्ते सर्वग सर्वतस्तिष्ठतीति कर्मेन्द्रियोपळक्षणम् , एवमुभयेन्द्रियाभिमानरहितोऽप्यय व्यू इ उभयेन्द्रियजन्यकार्यकरणशक्तिमाठिशरोऽक्के उपास्य इति दर्शयति । एवमिद सर्वतोमुखपद मूळनृसिंहोपास्यपरत्वेन व्यास्याय अथेदानीं द्वात्रिंशत्रृसिंहोपायस्परत्वेन ऋचा व्या-चन्छे-एक पुरस्तात् प्राक् ब्रह्मा नृसिंहाकारो बभूव, इद सर्वे बतो बभूव, भुवनस्य गोपा गोप्ता नृसिंह एव विष्णु र्बभृव । यम् अप्येति लय गन्छति सापराये प्रलयकाले भुवन सर्वे स नृसिंह एव महेश्वरो बभूवेति बद्धक्रमकाणा व्यू-हाना त्रयाणा प्रथमत एवोपादानेन तदादिन्यायेन इतरेषामे-कोनत्रिशद्वयूहाना प्रहणमस्मिन्मन्त्रे । नमामि नमस्करोमि त न्यूह्म् अह नमामीत्येतत्पदृद्वयमत्र वदन् मर्वपद्व्याख्याने अनुषक्तिमिति दशीयति । सर्वेत्र समहिम्नत्युपादानात् तस तत्र शक्तिमत्रृसिंहपदमप्येतदनुषकतम् । सर्वतो मुखमिति स र्वतो नृसिंहाकाराणि मुस्तानि यम्य स तथोक्त त नृसिंह सर्वतोमुख नमाम्यहमित्यथ । यसादिद पद्मुभयोपास्यप्र-तिपादने शक्त तदुभयप्रतिपादकत्वेन तस्मादित्युपसहर-

ति- तस्मादुच्यते सर्वतो अखिमिति । एतदुक्त भवति-दितीयपादे शिरोऽङ्गविशिष्ट प्रतिपादितसर्वप्रकाशकत्वसर्वा **ज्ञानदाहकत्वोभयेन्द्रियाभिमानरहितत्वोभयेन्द्रियकार्यकरण** शक्तिमत्वगुणविशिष्ट सामाङ्गसवितृमन्त्रव्याख्यातगुणवि शिष्ट मूलनृसिंहञ्यूह उपास्य , तत इतरो ज्यूह इति । एवमाचादङ्गादुत्रतप्रदेशस्थितत्वाच्छिरस शिरस्त्वम् उ-क्रतत्वम्। अत एव शिर आदित्य सर्वोत्कृष्ट प्रकाश तस्मै उन्नताय उन्नतम्थायादित्याय सर्वोत्कृष्टाय प्रकाशाय स्वाहेति प्रपश्चविलापनम् , तस्मारप्रपश्चाकारात् तदाकारा बुद्धि प्रसाहृत्य नृसिंहाकारमेव उपासीत इत्येव शिरोऽङ्गमन्त्रस्या र्थ, 'यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सर्वम्' इति श्रुते । अत एवोक्त शिरोऽङ्गमन्त्रार्थे व्याचक्षाणै अस्माभि प्रप भागमशास्त्रे—' तुङ्गार्थत्वाच्छिरोऽङ्गस्य विषयाहरणे त्विष । शिरोमन्त्रेण चोत्तुङ्गविषयाहृतिरीरिता दित । एव द्वितीये पादे साङ्गापासनामभिधाय तथैव तृतीयपादोपासनामभिधात तदाद्य पदम्, षष्ठ च मूलमन्त्रापेक्षया, उक्तोपास्ये व्याख्यातु देवप्रश्न -अथ कस्मादुच्यते नृसिंहमिति , स च चक्तार्थ । स होवाच प्रजापतिरित्यनुषडयोत्तरम्। अत च यस्माच्छब्दप्र-योगात् स्वमहिम्नेति अस्य अनुषङ्ग दर्शयति । यस्मात्सर्वेषा

भूताना मध्ये ना पुरुषाकारो वीर्यवत्तम तत सर्वातिशा यिन श्रेष्ठतमश्च सिंहो त्रीर्यवत्तम श्रेष्ठतमश्चेत्युक्तार्थम । त-तश्च उभयात्मरूपप्रदर्शनेन यद्यदूप कामयते तत्तद्धारणे छी-छयैव शक्तोऽयमिति द्शेयति । यस्मादेव तस्मान्नसिंह परमेश्वर आसीदिलन्वय । न च नृसिंहे परमेश्वर आसी दिखन्वय, वैयधिकरण्यापत्ते, सामानाधिकरण्यान्वयोप-पत्ती सला वैयधिकरण्यानुपपत्ते । तस्मानृसिंह परमेश्वर क्रिनेत्रो नीलकण्ठ पिनाकीति सिद्धम् । ऋत सत्यमिति प्राग्व्यारयात मन्त्रवर्णाच उक्त जगद्धित जगतो हित जग द्धितम् अनिष्टनिरसनेन, वै प्रसिद्धम् , एतद्रूप प्रागुपास्यत्वेन यदुक्तमक्षर भवति यद्क्षरमविनाश चिद्रूप निराकार तदेव साकारमुपासकानुप्रहाय भवतीत्यन्वय । एव नृसिंहपद षष्ठ मूलनृसिंहन्यृहोपास्ये न्याख्याय तदेव पदम् ऋचा द्वात्रि शत्रसिंह व्यूहे व्याचष्टे — विष्णु मृग सिंह प्रस्तवते स्तुतिं प्राप्नोति स्तुतिमन्त्रै तद्वीर्याय तत्तत्सामध्याय नभीम न । कुचर कुत्राय न चरति सर्वदेवविप्रहेषु लीलया स्वय विचरति सर्वदेवलीलाविमह्धारीत्यर्थ । गि रिष्ठा गिरि पर्वत तत्स्य ईश्वरात्मक इत्यर्थ , यद्वा गिरिषु वामूपासु स्तुतिषु यद्यदूपमिलषन् स्तोता कामयते

तत्तद्वृप स्वस्मिन्स्थापयतीति गिरिष्ठा । यस्य त्रिषु विक्र मणेषु विप्रहेषु विविध क्रमण विक्रमण तेषु ब्रह्मविष्णुमहेश्व-रात्मकेषु । अधि इत्युपरिभावे । अध्युक्षु बहुळीळाविप्रहेषु । भुवनानि सर्वाणि क्षियन्ति निवसन्ति, स्वभावत तानि ज्ञानपूर्वकाणि निवसन्ति विनिवसन्ति— एषु छीछाविश्रहेषु वय तिष्ठाम इति । तर्हि क्षियतिरैश्वर्यकर्म ऐश्वर्य प्राप्तवन्तीति । एव नानाविधविक्रमणावतरणे वीर्याय सामध्यीय तद्दर्शनाय विष्णुर्मृग सिंह प्रस्तवते प्रकर्षेण स्तुति लभत इत्यर्थे । यस्माचेद्मुभयोपास्ये नृसिंहपद् व्यारयात तस्मादित्यु पसहरति—तस्मादुच्यते नृसिंहमिति । एवमुभयापेक्षया आद्य षष्ठ नृसिंहपदम् उभयोपास्ये न्याख्याय अथेदानीम् उभयापेक्षया द्वितीय सप्तम च पद ब्यारयातु प्रश्न ---अथ कस्मादुच्यते भीषणमिति। स होवाच प्रजापतिरित्यनुषज्यो-त्तरम् । यस्मान्छब्दोपादानात्स्वमहिम्नेत्यनुषङ्गः । यस्मात्स्वम हिमा यस्य मूलनृसिंहन्यूहस्वरूप साङ्ग शिखाङ्गयुक्त मौलि प्रदेशे चान्द्रतेजोराशियुक्त सामाङ्गयजुर्छक्ष्मीमन्त्रव्यारयात भूर्भुव स्वर्महर्लोकचतुष्ट्रयसिपिण्डततेजोराशियुक्तम् धृष्यतेजोमय रूप दृष्टा सर्वे देवास्तद्ञ गुनिवासिनो वसुरु द्रादित्या सर्वाणि भूतानीमानि भीत्या भयेन पछायन्ते

पलायन कुवन्ति, स्वय देव यस्मात्कस्माद्पि न बिभेति निरतिशयाभयगुणविशिष्ट उपाखा । एवम् उक्तोपास्ये भी षणपद् व्याख्याय तदेव पद द्वितीये व्यूहे क्रत्वा व्याच्छे-भीषेत्यादि । भीषा भीत्या अस्मान्मूळव्यूहात् वात वायु पवत भीषोदेति सूर्य इति सोमसूर्यव्यूहो उपलक्षितौ। भीषास्माद मिश्र इत्यामेया व्यूह । इन्द्रश्चेति सर्वव्यूह । मृत्युर्धावति पश्वम इति मृत्युरुयूह् । तत्र अस्यामृचि यद्यपि पश्वाना रुयूहा-नामुपादानम् , तथापि तदादिन्यायेन सर्वसकलनतया भियो द्र्ञनात् वातादिसादीना स्वस्वरूपेण भयद्र्शनमुखन सर्वेषा ब्रह्मादीना सप्रह्णात् भयाभावरूपस्य नृसिंहस्य प्रवेशनन वा तत्तद्रुपधारणेन वा उभयरूपतेति, द्विरूपत्वमस्ति सर्वे षाम् । तत्र एकैकस्य देवस्य तत्त्तद्रूपधारणन उभयरूप दश यन् भूताना देवाना च स्वान्तर्भावेन उभयरूप प्रदर्शयति । इत्युभयरूपेण सर्वे द्वात्रिंशद्वचूह सगृह्वातीयमृगिति तत्त्वा-थ । यस्मादेवसुभयोपास्ये भीषणपद व्याख्यात तस्मादि त्युपसहरति- तस्मादुच्यते भीषणमिति । एवसुक्तोपास्ये प्रागुक्तपद् व्याख्याय अथेदानीमुभयापेक्षया तृतीयमष्टम च पद्मुभयोपास्ये व्याख्यातु देवपश्च -- अथ कस्मादुच्यते

भद्रमिति । स होवाच प्रजापतिरित्यनुषज्योत्तरम् । यस्मा-त्पदोपादानात् स्वमहिम्नेत्यनुषङ्गः । स्वय भद्रो भूत्वा भज नीया माङ्गलिको भूत्वा सर्वदा भद्र माङ्गलिक ददाति भद्रदातृस्वरूप च मूलव्यूहे खपाम्यमिति दर्शयति । रोचनो दीप्रियुक्त । रोचमान शिखाङ्गेन रुचि दीप्तिं कुर्वन्, शानच्यत्यान्तत्वात् । तदङ्ग द्वितीयतेजोरूपादङ्गाद्धिकत रतेजोरूपम् । अतश्च नानाभरणयुक्तमौछिगत तेज तद न्तगताना देवाना च खतेजसा अभिभवतीत्येवसुपास्यम् । अत एवोक्तमस्माभि शिखाङ्गमन्त्र व्याचक्षाणै प्रपश्चा गमशास्त्रे- 'शिखा तेज समुद्दिष्ट वषडित्यङ्गमुच्यते । तत्तेजोऽस्य तत प्राक्ता शिखा मन्त्रेण मन्त्रिण ' इति । निरतिशयतेजोऽवयव शिखेलर्थं, 'यस्य ज्ञानमयी शिखा' इति श्रुते । शोभन स्वरूपेण, शोभमान शिखाङ्गतेजसा, अत एव कल्याण माङ्गिळिकमूळनृसिंहव्यूह । एवसुक्तो पास्ये अष्टम पद व्याख्याय अथेदानीं तेनैव पदेन द्वाति शद्वजूहम् ऋचा व्याचष्टे--भद्र कर्णेभिरिति । इयमृक् प्रा रम्भे शान्तिपाठे व्याख्याता । तनूभिरेव एभिस्तनूमन्त्रैरेव स्थिरैरङ्गैरिति विशेष । पश्चमाङ्गान्तर्भावात्स्तुतिमन्त्राणा मेव उभयोपास्ये व्याख्यान तस्मादित्युपसहरति- तस्मा-

दुच्यते भद्रमिति । इति-शब्दो व्याख्यात । एव तृतीयपादे तत्तत्पद्व्याख्यानेन साङ्गोपासनामभिधाय तथैव चतुर्थपादो-पासनामभिघातु तदाद्यपद मूरूम त्रापेक्षया नवम च पदम् डभयोपास्ये व्याख्यातु देवप्रश्न — अथ कस्मादुच्यते मृत्यु मृत्युमिति । स होवाच प्रजापतिरित्यनुषज्योत्तरम् । यस्मात् स्वमहिन्नेत्यनुषङ्गः । स्वभक्ताना भज सेवाया स्वसेवका-नाम् अनन्यभावेन स्मृत एव उपासित एव मृत्यु साक्षात्का-लप्राप्तम् अपमृत्यु च अवान्तरप्राप्त जातकर्मणि गणितशास्त्र निर्णीतायु परिमाणात् तदन्तरा मृत्यु अपमृत्यु त च अनन्य भावेन उपासकानाम् अप्रार्थित एव मारयति विनाशयतीत्ये वरूप कवचमङ्गमुपास्यम् । तस्य सामाङ्गमन्त्रेण नृसिंह-गायत्रया नृसिंहरूपेण व्याख्यातत्वात् स्वान् तदुपासकान् स्वस्वरूपान्सपाद्य मृत्युमपमृत्यु च मारयतीत्यर्थ , 'यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च जीव ' इति मन्त्रवर्णात् । इद प्रागुक्त पद मूळनृसिंह्च्यूहोपास्यपरत्वेन व्याख्याय अथे दानी तेनैव पदेन द्वात्रिंशद्वचूहम् ऋचा व्याचष्टे। यो द्वात्रिशत्रृसिंहञ्यूह् आत्मदा आत्मान द्दातीत्यात्मदा स्वस्वरूपदाता सर्वेषा देवाना स्वरूप दत्वा घारयतीत्यर्थ । बलदा सामर्थ्यदाता स्वोपासकाना स्वस्वरूपधारणे शक्ति

ददातीत्यर्थ । यस्य प्रशिष मूळनृसिंहन्यूहस्य अङ्गचतुष्टय प्रशिष प्रकर्षेण शिष्यत इति प्रशिष प्रोवेरित द्वान्त्रिशद्वचूह विश्वे देवा सर्वे देवा उपासते उपास्ति कुर्वन्ती सर्थे । यस्य च्छायामृतम्, छायेति गृहनाम, छायैवामृत छाया मृत महाचक्रम् , बदन्तर्भावादस्य व्यूह्स्य , यो व्यूहो मृत्यु ु मृत्यु मृत्योरिष मृत्यु , 'मृत्युर्यस्योपसेचनम् ' इति श्रुते । क प्रजापतिं ब्रह्मणां व्यूह्म्, तदादिन्यायेन बद्धक्रमकत्वात् सर्वे सगृह्वाति, देवम्, 'देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा ? इति यास्कवचनात् । हविषा हविष्प्रदानेन होमेन नैवेद्येन वा अर्चनेन । अत एव वक्ष्यति महाचक्रप्रकरणे-- 'अनुष्टुभा होम कुर्यात् अनुष्टुभा अर्चनम् ' इति । विधम परिचरेम। य द्वा 'विधतिदानकर्म' इति यास्कवचनात् ब्राह्मव्यूहप्रभृति-व्युहाय हविद्वा - इति विभक्तिव्यत्यय क शब्दे देव शब्दे च। तस्मिनपक्षे विधति परिचरणकर्मेति तत्त्वार्थ । एव प्रा गुक्तोपास्ये मृत्युमृत्युपद् व्याख्यात तस्मादित्युपसहरति-तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमिति । एव प्रागुक्तपद क्तोपास्ये व्याख्याय अथेदानीसुभयापेक्षया द्वितीय दशम च पद् व्यारयातु देवप्रश्र - अथ कस्मादुच्यते नमामीति । स होवाच प्रजापतिरित्यनुषच्योत्तरम् । यस्रात् स्वम

हिन्नेसनुषद्धः । नमामीत्यस्या आख्यातपद्त्वात् अस्मदर्थे प्रत्ययार्थं विहाय प्रकृत्यर्थं व्याचष्टे । तथा च अस्य प्राक्त-नसर्वेपदार्थसबन्धिन सर्वत्रानुषङ्ग । यस्माच्छब्दोपादानात स्वमहिन्ने खतुषक्क प्रकृत्यर्थेन । यस्मात् य सर्वे देवा प्रा गुक्तविशेषण मूळनृसिंहच्यूह सर्वे पृथिव्यन्तरिश्च इश्लोक निवासिन महाचकोपासकाश्च नमन्ति नमस्कुर्वन्ति इति सर्वनमस्कार्यगुणविशिष्ट उपास्य इति दर्शयति । तथा च द्विविधोपासकाना देवानामधिकारिविशेषणमाह- मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च इति, अब्रह्मवादिन इति अन्यथा द्वैविध्यास भवात् । यद्वा सुसुक्षवो ब्रह्मवादिनो सुक्ताश्च लीलया विप्रह परिगृह्य नमन्तीत्यनुषद्ग । एतदुक्त भवति- ब्रह्मछोके 'स ब्रह्मा स शिव स हरि 'इत्यादिमन्त्रवर्णोपात्तसामाक्कनसि हुगायच्या व्याख्यातनृसिंहव्यूह चतुर्थकवचाङ्गाश्रयत्वेतो पास्य । तच कवच सर्वानेतानुपास्यान्सगृह्णातीयङ्गचतु ष्ट्रयान्तर्गतानन्याश्च । अत एवोक्तमस्माभि कवचाङ्गमन्त्रा र्थे ज्याचक्षाणे प्रपश्वसारे-- 'कवचग्रह इत्यस्माद्धातो कवचसभव । हु तेजस्तेजसा तेन गृह्यते कवच तत ' इति । एव प्रकुत्यर्थसहितेन च पदार्थ प्रतिपाद्य साधा-रणक्रपुरुष सर्वनमस्कार्यः वगुणमभिधाय अथेदानीं सा

मादिमश्रसाधारणत्वेन पुन प्रकृत्यर्थम् ऋचा व्याचष्टे---प्र नूनमिति । उक्थ्य प्रशस्त ब्रह्मणस्पति ब्रह्मण साका-रस्य निराकारस्य च पति उपदेशद्वारा पाता पाळियता। नून निश्चित मन्त्र सामराज स्तुहीत्यादि य आत्मदा इसन्त द्वात्रिंशद्वचूह्प्रतिपाद्क मन्त्रजातम् । यस्मिन्प्रा-गुक्ते मन्त्रे इन्द्रो मित्रो वरुणोऽर्यमा देवा ओकासि गृहा-ण्युपासनाय चिक्रिरे कृतवन्त इत्यर्थ । अनेनैतहर्शयति-यथा देवे उपास्ये गुरौ च भक्ति तथा मन्त्रेऽपीति । तदु क्तम्-'गुरौ देवे च मन्त्रे च सहशी भक्तिरिष्यते 'इति । तत्र च मन्त्रस्य नमस्कायत्वश्रवणात् । एव नमामी त्येतदाख्यातपदमुक्तोपास्ये व्याख्यात तस्मादित्यपसहरति— तम्मादुक्यते नमामीति । एव नमामीति पद् प्रकृत्यर्थ-सबन्धित्वेन व्याख्याय अथेदानीमहामिति कर्तृपद् सर्व-साघारण्येन व्याख्यातु देवप्रश्न ---अथ कस्मादुच्यतेऽहमि-ति । तत्र आख्यातोत्तमपुरुषप्रयोगादशीदेव अहमिति प्राप्ते पुन प्रयोग स च कस्मादिति चोद्याभिप्रायेण। स होवाच प्रजापतिरित्यनुषच्योत्तरम् । पञ्चाङ्गोपासनाकर्तृफळ निर्दि-इयते तादात्म्यस्थणम् । न च सुमुक्षोरेतदनिष्टमिति वाच्यम् , पैश्वर्ये सित एतत्फळावाप्ते । य इह स्थातुमपेक्षते तस्य

तादात्म्यस्रक्षण सर्वेश्वर्यं द्दाति देहान्ते देव पर ब्रह्म तारकमिति श्रुते फलपदिमद न तु उपासकपदम् । तच पृथक्सामाभिन्यक्त मन्त्रेण न्याच्छे। तच सर्वपदेवनुष-ज्यमान सर्वेपदजात सामाभिव्यक्तमेव व्यार्यातमिति नियम दर्शयति । तथा च प्रागुक्ता सर्वोपासना सामपूर्विकैवेति । ततश्च प्रागुक्तायासुपासनायाम् उपास्योपासकभावेन प्रवृत्त उपासक उपासनात ग्रुद्धान्त करण प्रत्यगात्मकतयैव उ-पास्य साक्षात्कृत्य आह अनेन साम्ना अन्येषामुपासन फल दर्शियतुम् — अहमस्मि प्रागुक्तमुपास्यम् अह भवामि प्रथमजा पुरश्चरणोपासनाया प्रथमोत्पन्न । ऋतस्य सत्य मूर्तामूर्तस्य जगत पूर्व स्या दवेभ्यो अमृतस्य क्षीरस्य ना भायि नाभ्या यो मा ददाति स्वीकरोति धारयति वा. स इदेव इत्थमेव मा माम् अवा रक्षितवान् । तथा च अन्न स्तावकेन मन्त्रेण सामाभिव्यक्तेन फलनिर्देश कुर्वन क्षीरो-दार्णवसवान्धनीयसुपासनेति दशयति । अहमन्न श्रीरम् उ पाम्याधारम् अहमेव भवामि । अन्नमद्नवा योऽत्ति, तमन्नम-दन्त दवज्राह्मणेभ्यो अन्नमदातारम् अहमिदा अह मक्षयामि। यद्वा अन्नमदन्तम् अन्नादनकर्तार जीवभावापन्न पञ्चाङ्कोपा सनात अद्मि भक्षयामि ससाररूप विनाशयामीत्यर्थ । यत एवम् , अतोऽह विश्व सर्व भुवनम् अभ्यभवाम् अभिभवामि सुवन ज्योती सूर्यज्योतिरिव । यद्वा सुवर्णीकारस्योपास्यस्य ज्योति प्रकाश अहमेव भवामीति फळनिर्देश । इद् च फळ मनुषङ्गात् प्रतिपद् प्रतिपाद् च अनुसधेयम्। असकृत्साकारा खण्डवाक्यार्थोपदेशे हि दाढ्ये स्थात् - तत्त्वमसीति नवकृत्व उपद्शवत्। एव साकारनिष्ठस्य यद्यन्त करण शुद्ध ततोऽपि इदमेव फल व्याख्यातम् । अत एव नोत्तरोपसहार प्राक्त नवत् तस्मादुच्यत इति, उपासनाभ्यासादद्वैतापत्ते , 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् 'इति श्रुते । एत त्सर्वे सामाङ्गप्रणवेन हृद्यमन्त्रव्याख्यानावसर स्पष्टीक्रि यते । य उपासक एव प्रागुक्तसुपास्यम् अहत्रहापास नया अधिकारतरतमभावाद्वा उपास्योपासकभावेन वा वेद उपास्ते । इति शब्द प्रागुक्तसफलोपासनसमाप्ति दर्शयति । उपनिषदिति उपनिषच्छब्दो व्याख्यात । इद च सामा धीत नैवेद्ये विनियुक्त तच आनुष्टुभ द्रष्टव्यम् । न तु षट्खर साङ्ग वा, यत प्रथमोपनिषदि यच्छन्दस्य तृतीय व्याख्यानावसरे तथैव व्याख्यातत्वात् । आनुष्टुभ च अनु ष्टुप्स्वराभ्या गेयम्। तौ च प्रथमोत्तमौ, तथा च अतुष्टुभा भूतोत्पत्तिव्याख्यानावसरे साक्षित्वेनोद्भावितायाम् ऋचि 'त-



# तृतीयोपनिषत्॥



व द्वितीयोपनिषदि साङ्गा सफला

मुपासनामभिधाय अथेदानीं तस्या

शक्तिबीजनिणयपूर्वकत्वात् तन्निणे

यार्थे तृतीयोपनिषदारभ्यते प्रभात्त
राख्यायिकया । नन्वेच तर्हि इय

पूर्वमेवः आरब्धव्या, एतत्पूर्वकत्वात्प्रागुक्ताया उपासनाया । सत्यम् । शक्तिबीजद्वयस्य सपुटीकरणेन विविध्यतत्वात् अ र्थात्प्राक्प्राप्तस्याथस्य पश्चात्सकीतेने सपुटीकरण स्यात्, अन्यथा अर्थानुसारेण सकीतेने पूर्वमेत्र द्वय स्यात् , नोपरिष्टान् — इति सपुटीकरणासमवादिति पाठत उपासनाया ऊर्ध्व सबन्ध शक्तिबीजस्य, अर्थोख्येन प्रमाणेन प्राक्सबन्ध । न हि अनवधृतशक्तिकस्य उपासनस्य उपास्याकारावधृति । तथा हि कथमस्यायमाकार इति पर्यनुयुक्ते, स्वसामर्थ्योदिति

वाच्यम् । ततश्च सामध्यीवधारणपूर्वकमेव उपास्याकाराव धारणमिति अर्थोत्प्राक्सबन्ध , पाठश्च अनन्तरमिति—कथ नु सपुटीकरण स्यादिति प्रजापतेईद्वयम् । किंच उपासना नन्तर पठितापि इंयमुपनिषत् शक्तिबीजनिर्णयात्मिका तत्र तत्र पदपादसाङ्गोपासनावतरणे 'यस्मात्स्वमहिन्ना' 'य स्वनहिन्ना' इति वीप्साश्च्देन च अपकृष्टा सती पूर्व सबन्ध स्थमते— महोपनिषद्पकर्षणवत् । अतश्च आरम्भणीयेति सिद्धम् ।

देवा ह वै प्रजापितमञ्ज्वकानुष्टुभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्य शक्तिं बीज च नो ब्रूहि भगव हित स होवाच प्रजा पितमीया वा एषा नारसिंही सर्वमिद स्रजित सर्वमिद रक्षाति सर्वमिद सह रित तस्मान्मायामेतां शक्तिं विद्याद्य एतां माया शक्तिं वेद स पाप्मान त-रित स ससार तरित स सृत्यु तरित सोऽसृतत्व च गच्छिति महर्नी श्रियमश्च-ते मीमासन्ते ब्रह्मवादिनो हस्वा वा दी

र्घा वा प्सुता वेति । यदि इस्वा भवति सर्व पाप्मान दहस्रमृतत्व च गच्छति यदि दीर्घा भवति महतीं श्रियमाप्तुया दस्तत्व च गच्छति यदि प्रता भवति ज्ञानवान्भवत्यमृतत्व च गच्छति तदेत-दिषणोक्त निद्धीनम् सई पाहि य ऋजीषी तरुं श्रिय लक्ष्मीमीपलाम-म्बिका गा षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेत्युत आहुस्ता विद्या ब्रह्मयोनिं सरूपा तामि-हायुषे दारण प्रपद्ये। सर्वेषा वा एतन्न-तानामाकाचा परायण सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव जायन्ते । आकाशादेव जातानि जीवन्त्याकाश प्र-यन्त्यभिसविद्यानित तस्मादाकाचा बीज विचात्तदेतद्दिषेणोक्त निद्शेनम् हू रू सः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद तिथिर्दुरोणसत्। चषद्वरसदतसद्योमस

# दब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत बृहत्।य एव वेदेति महोपनिषत्॥१॥

#### इति वृतीयोपनिषत् ॥

देवा ह वै इत्यादि स होवाच प्रजापतिरित्यन्त स्पष्टा र्थम् । मायाविपुरुषाधीना मायेत्युच्यते । छोके हि माया प्रसारकमायाव्यधीना दृष्टा । वै प्रसिद्धम् । एषा नार्सिंही नृसिंहाधीना । यस्मादिय नृसिंहाकारब्रह्माधीना सती सर्व-मिद् सृजतीत्यादि सहरतीत्यन्त स्पष्टार्थम् । जगज्जनम स्थितिलयकारणत्वम् एतद्धीनम् , शुद्धस्य ब्रह्मणोऽकार्ण त्वात् । यम्मादेव तस्मान्मायामेता शक्ति विद्यात् नृसिंहा धीनामुपामीत । य एता माया शक्ति वेद उपास्ते । तद्ध-पासनाफलमाह—स पाप्मानमिलाधरनुत इलन्त स्पष्टार्थम्। मीमासन्ते विचारयन्ति ब्रह्मवादिन — ह्रस्वा वा दीर्घा वा प्छता वा इति । सामान्तर्भावात्प्छतैवेति प्राप्ते इस्वदी र्घयो फलविशेषसबन्धार्थमिय मीमासा , तामाह । यदि ह्रस्वतादि गन्छतीत्यन्त स्पष्टार्थम् । इस्वदीर्घप्छतस्यन्ध सन्यश्जनस्य स्वरस्य, उत साकाराख्य न्यश्जन विहाय स्वरस्य सबत्ध इति सदेह । एतस्मिन्सदेहे निर्णयाय एतद्व

क्ष्यमाण निदर्शनमुदाहरणम् ऋषिणोक्त सईमिति । माकार व्यञ्जनात् पृथक्करण सबिन्दुकस्य स्वरस्य।अत सबिन्दुक स्वर इस्वादिमबन्धो मायाबुद्धयोपासन च । सङ्गिति समास सकारश्च ई च सईम । तस्या सबोधने ईमिति निपात त्वाददोष । ह सई सबिन्दुकस्वर त्वदालम्बनेन एता वक्ष्यमाणा शक्ती उपासिता पाहि रक्षा यद्वा स इति व्यस्त यत्तदोर्नित्यसबन्ध । य ऋजीषी ऋजुभावेन्छ तहत्र तरणशील, स ई शक्तिं सबिन्दुक स्वर श्रियादि-बुद्धोपामित पा पाछितवान् । पा पाछने । पाछकाधीन त्वात्पालनीयशक्ते । हीति निश्चितम् । सबिन्दुकस्बराल म्बनत्वेनोपास्या तव व्यूहसवन्धिनी शक्तीराह — श्रिय विष्णुशक्ति पा पाछितवान् । यद्वा पाहि । एवमुत्तरत्रापि द्विधा सबन्ध । लक्ष्मीं नृसिंहशक्तिम् , औपलामिन्नका गौरीं महेश्वरशक्तिम्, गा सरस्वतीं ब्रह्मशक्तिम्, पष्टीं च म्कन्दशक्तिम् , यामिनद्रसेनेत्याहु तामिनद्रशक्तिमि द्राणीम् , विद्याम् ईश्वरशक्तिम् , ब्रह्मयोनिं ब्रह्मावाप्त्ये कारणभूता सरूपा साकारा ता ता शक्तिम् इह सबिन्दुके स्वरे आयुषे उपा सनानुकूळायुरभिवर्धनाय शरण प्रविशामि । एव शक्यक्षर-निर्णेय तदाश्रिता सप्तविधशक्त्युपासना दीर्घादिमात्रोपास

ना सफलामभिधाय अथेदानीं बीजाक्षरानिर्णय तदाश्रिता सफळा च उपासनाम् अभिधातु तन्निर्णयमाह-- सर्वेषा वा इत्याद्यभिसविशन्तीत्यन्त स्पष्टार्थम् । आकाशशब्दो हकार वक्ति। सर्वागमशास्त्रप्रसिद्धे आगमरूपोपनिषत्प्रसि-देख्य । यस्मादव तस्मादाकाशञ्ज्ववाच्य हकार बीज वि चात्। बीज निदान मूलकारण तद्वुद्धयोपासीत तद्वाचक वा निपातक्ष्पेण। स च अय वाच्यवाचकसबन्धो लोके ऽप्रसिद्ध इति मन्त्रागमशास्त्रैकगम्यम् । एव शक्यक्षरमि शक्तिवाचकत्वाच्छक्ति तद्भुद्धयोपास्यत्वाद्वा । शक्तिबीजयो स्तद्भुद्धशोपास्यत्व तद्वाचकन्वादेवेति रहस्यम् । यथा प्रणवा क्षर ब्रह्मवाचकत्वाद्धद्मबुद्धचोपास्यमभूत् तद्वच्छाक्तबीजम्, तश सस्वर व्यञ्जनमात्र वेति सदेह, तद्ववावृत्यर्थमाह---तदेतत् ऋषिणाक्त निदर्शनम्। तचीक्तार्थम्। इस परमात्मा। ह मूळकारण सद्घृहत्। यद्वा सकारेण सबद्धमजपागायती रूपेण वर्तमान नासिकापुटाभ्या नि सृत ब्राह्मणस्त्रीशुद्भाद्य धिकारतया वर्तमान सकल्पादेव फलद परमात्मवाचक स इति । इस परमात्मा वक्ष्यमाण सर्वमभूदिति वाक्यशेष । शुची बुद्धौ सीदतीति शुचिषत्। हस एव वसु देव । स एवान्लरिश्चे सीदतीत्यन्तरिश्वसन्। बृहत् बृहणत्वादन्तरिश्चा

श्रितो देव स एव होता। वेदिषत् वेदा सीद्तीति वेदिषत्। स एवातिथि दुरोणसत् दुरोण इति गृहनाम दुवी भवन्ति दुस्तर्णे तस्मिन्सीद्वीति दुरोणसत् । स एव नरि जीवे सीदतीति नृषत्, 'य आत्मनि तिष्ठन् 'इति श्रुते । वरसत् वरे वरिष्ठे स्थाने सीद्तीति वरसत् । स एव ऋतेन सत्येन सीद्तीति ऋतसत्। स एव व्योन्नि हृद्याकाशे उप लभ्यतया सीदतीति व्योमसत् । अब्जा अप्सु क्षीरोदार्णवे उपास्यतया जात इस्रब्जा । गोषु वा उपास्यतया प्रतिपाद्यत्वे न जात इति गोजा । 'ऋत सत्यम्' इति मन्त्रवर्णोदुपा स्यतया जात इति ऋतजा । अद्रौ मेघे जात इत्यद्विजा । छन्द्सि जनिरय सुबन्तप्रयोगे सकारान्तो दृष्ट इति सोपपदो विसर्गान्तो दीर्घश्च सुतेजा इतिवत्। एव परमात्मैव बृहन्म हानिति । ऋत सत्य झेयमिति शेष । य उपासक एव पर मात्मतत्त्व बीजाक्षरवाच्य तद्भुद्धथा च उपास्य वेद जानाति। इति-शब्द शक्तिबीजनिर्णयसमाप्तिं द्योतयति । यद्वा इति इत्येव निपातानामनेकाथत्वात् इत्येव महोपनिषत् इति महापनिषदि पठिताना मन्त्राणाम् एव शब्दात् एतद्व शक्तिबीज सबभ्राति । ततश्च मूलमञ्ज षष्ठपदे ज्यक्षरे नुकार सकार विहाय शिष्टमक्षरद्वय यथापठित शक्तिबीज

द्रष्टव्य सामर्थ्यात् । परमात्मवाचकमाथर्वणांच द्वितीय हसर्चि प्रथम यत्पिठत तिवत्येव स्तुतिमन्त्रेषु सर्वेषु चतुर्थ-पाद नृकार सकार विहाय यिच्छष्टमश्चरद्वय यथापिठत तच्छिक्तवीजमिति तत्त्व रहस्य च इति शक्तिवीजाश्चर-निर्णय ॥

> इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोवि दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्भाष्ये तृतीयोपनिषद्भाष्य सपूर्णम् ॥





## चतुर्थोपनिषत् ॥



व तावच्छक्तिबीजसपुटिता साङ्गा
नृसिंहत्रह्मोपासनामभिधाय अथेदानीं
तद्क्रहृद्यादिमन्त्रव्याख्यानाय यथासख्य सामाङ्गमूलमन्त्राङ्गमन्त्रोपनि
पत् प्रश्नोत्तरक्षपाख्यायिकया चतुर्थी
आरभ्यते। ननु यदि मूलमन्त्राङ्ग

मन्त्रव्याख्यानाय उपनिषदिय प्रस्तुता, तर्हि तदङ्गव्याख्या वसरे अभ्या प्रस्ताव स्यात्, न त्विदानीं प्रस्तावो युक्त । किं च मूळमन्त्रपद्व्याख्यानावसरे तदुपासनाया कृत्स्नाया एव उक्तत्वात् अन्ते तत्फळस्य च उक्तत्वात् किमपरमव-शिष्टम्, यदर्थमियमुपनिषदारभ्यते— अत्राच्यते । सत्यम् । तदङ्गव्याख्यानावसरे पश्चमाङ्गन्यासे च 'प्रत्यक्षरमुभयत औंकारो भवति ' इति वचनात् मूळमन्त्राक्षराणा यथापिठ ताना व्यत्यासे कृते मूळमन्त्रतत्पदापरिज्ञाने प्राप्ते तत्प-रिज्ञानस्यैवान्तरङ्गत्वात् तदर्थ पदोद्धार प्रस्तुत , तदन-

न्तर तदर्थज्ञान प्रस्तुते शक्तिबीजनिर्णय प्रस्तुत , इत्येव पञ्चमाङ्गन्यासपदोद्धारतदर्थशक्तिबीजनिर्णयानाम् अन्योन्य बद्धक्रमकत्वादन्तरङ्गत्वाच तदन्तराले प्रवेशो अस्य अयुक्त इति इयमुपनिषत् शक्तिबीजनिर्णयानन्तर पठिता। यथा गुरुमते अधिकारलक्षण मध्ये एव पठितम्, तथा इय मुपनिषत् उपरिष्टान्महाचक्रोपासनाफलकथनयोर्बद्धक्रमक त्वात् तदन्तराले प्रवेशमलभमाना मध्यस्थैव शाभते। किंच सामाङ्कप्रणवेन शक्तिबीजाक्षरमिश्रितेन हृदयाङ्गमन्त्रो व्या ख्येय इति न तदङ्गन्यासावसरे अस्या प्रवेशो युक्त, तदानीं शक्तिबीजाक्षरस्याप्रस्तुतत्वेनाशक्यत्वान्मिश्रणस्य । तस्मान्छक्तिबीजनिणयानन्तरम् अस्या आरम्भो युक्त । यदुक्त कुत्स्नविद्याभिधानात्किमविश्वष्टिमिति, तम् । अत्रय-मेवानागतावक्षणन्यायेन व्याख्यातृभिरेव तत्नोपसहतम् , न तु तब्रत्य शब्दोपात्तमिति। यदुक्तमन्ते फल्रस्य च उक्तत्वार्तिक शिष्टमिति, तदुक्तमेव प्राक्तनन्यायेन, कृत्स्नत्वाद्विद्याया तस्मात्सूक्त शक्तिबीजनिर्णयानन्तरमस्या आरम्भ शोभत इति ॥

देवा ह वै प्रजापतिमब्रुवन्नानुष्टुभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्याद्गमन्त्रान्नो ब्रू हि भगव इति। स होवाच प्रजापति प्रणव सावित्रीं यजुर्रेक्ष्मी दृसिंहगाय त्रीमित्यद्वानि जानीयाचो जानीते सो ऽसृतत्व च गच्छति । ओमिखेतदश्चर मिद सर्व तस्योपव्याख्यान भूत भव द्भविष्यदिति सर्वमोकार एव यचान्यश्रि कालातीत तद्प्योकार एव सर्वे ह्येतद्र ह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा जागरितस्थानो बहि प्रज सप्ताडु एको-नविद्यातिमुख स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पाद. स्वप्तस्थानोऽन्त'पज्ञ सप्ताङ्ग एको नविंशतिमुख' प्रविविक्तभुक्तैजसो हि तीय पादो यत्र सुप्तो न कचन काम कामयते न कचन स्वप्न पदयति तत्सुषुप्त सुषुप्तस्थान एकीमृत' प्रज्ञानघन एवान न्द्मयो ह्यानन्द्भुक्चेतोमुख प्राज्ञस्तृ तीय पाद एष सर्वेश्वर एष सर्वेज्ञ एषो- उन्तर्यान्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययो हि भूताना न बहिःपञ्च नान्त पञ्च नो भयतःपञ्च न पञ्च नापञ्च न पञ्चानघनमदः ष्टमन्यवहार्यमग्राद्यमलक्षणमलिङ्गमचिः न्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चो पश्चम शिवमक्षेत चतुर्थे मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ॥१॥

देवा ह वा इत्यादि नारसिंहस्य इत्यन्त स्पष्टार्थम्। अक्रम नत्रान्नो त्रूहि मगव इति । वेदे रुकारादेशान्तो भगवच्छव्द इति सबोधन भगव इति । अङ्गष्ठ हृदयादाङ्गेषु व्याख्येयेषु तत्र्याख्यानमन्त्रा अङ्गमन्त्रा, यद्वा अङ्गानि च मन्त्राश्च अ-ङ्गमन्त्रा इत्युभयथापि समास उक्त , किं तु उभयथाप्येषा मूलमन्ताङ्गमन्त्रसबन्ध सख्यात स्थानाच सामर्थ्याच प्रतीत नून न निवारयितु शक्यते । स होवाच प्रजापिति रित्यादि गच्छतीत्यन्तमुक्तार्थम् । येनैव क्रमेणाङ्गानामुदेश कृत , तेनैव क्रमेण तत्र्यारयामाह— ओमित्येतद्श्चरमिति । कथ पुनरोंकारनिर्णय साकारात्मतस्वप्रतिपत्त्युपायत्व प्रति पद्यत इति । उच्यते— 'ओमित्येतद्श्चम्बनम्' 'एतदै सलकाम पर चापर च यदोंकार ''ओमित्यात्मान युचीत ' ' ओमिति ब्रद्या ' ओंकार एवेद सर्वम्' इत्यादिश्रुतिभ्यो रज्ज्वादिरिव सर्पादिविकल्पस्य अद्वयात्मा परमार्थ सन् प्राणादिविकल्पास्पदो यथा, तथा सर्वो वाक्प्रपश्च प्राणा द्यात्मविषय ऑकार एव । स च आनुष्टुवङ्ग सत्त्वात्मस्त रूपमेव, तद्भिधायकत्वात् । ऑकारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्व प्राणादि आत्मविकल्प अभिधानव्यतिरेकेण नास्ति, 'वाचारम्भण विकारो नामधेयम्' 'तस्येद वाचा तन्त्या नामभिदीमभि सर्वे सितम् ' ' सर्वे हीद नामनि ' इत्यादि भ्रुतिभ्य । अत आह- ओमित्येतदक्षरमिद सर्वमिति । यदिदमर्थजातम् अभिधानाभिधेयभूत तस्त्राभिधानाव्यतिरे कात् अभिधानभेदस्य ओंकाराव्यतिरेकात् ओंकार एव इद सर्वम्। पर च ब्रह्म अभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमवगम्यत इति ओंकार एव । तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्य ओमि त्येतस्य उपन्याख्यान ब्रह्मप्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्मसमीप तया विस्पष्टम् आख्यान प्रकटकथनम् उपव्याख्यान प्रस्तुत जानीयादिति शेष । न त्वनुषङ्ग , 'व्यवायात्रानुषज्यते ' इति न्यायात् । भूत भवद्भविष्यदिति कालत्रयपरिच्छेच यत् , तत् ओंकार एव, उक्तन्यायत । यशान्यत् त्रिकाला

तीत कार्याधिगम्य कालत्रयापरिच्छेद्यम् अव्याकृतादि तद प्योंकार एव- इति अभिधानाभिधेययोरेकत्वे अभिधान प्राधान्येन निर्देश कृत ओमित्येतदक्षरमिद सर्वमित्यादि । अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देश अभिधानाभिधेययोरेकत्वप्रतिपत्त्यर्थम् । इतरथा हि अभि धानतन्त्रा अभिधेयप्रतिपत्ति इति अभिधेयस्याभिधानत्व गौणमित्याशङ्का स्यात् । एकत्वप्रातिपत्तेश्च प्रयोजनमभि धानाभिधेययो एकेनैव प्रयत्नेन प्रविद्यापयन तद्विलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्यते इति । तथा च वक्ष्यति -- पादा मात्रा मात्राश्च पादा इति । तदाह । सर्वे हि एतद्वह्म, सर्वे यदुक्तमोंकारमात्रम् एतद्वद्वा । तच ब्रह्म परोक्षाभिहित प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दिशति-- अयमात्मा ब्रह्मति । अथमिति चतुष्पात्त्वेन प्रविभज्यमान प्रत्यगात्मान प्रत्य क्षतया अभिनयेन निर्दिशति— सोऽयमात्मेति । सोऽय मात्मा ओंकाराभिधेय परापरत्वेन व्यवस्थित चतुष्पात् कार्षीपणवत् । न गौरिव चतुष्पात् । त्रयाणा विश्वादीना पूर्वपूर्वप्रविद्यापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करणसाधन पाद्शब्द , तुरीयस्य तु पद्यत इति कर्मसाधन शब्द । कथ चतुष्पादित्यत्र आहु- जागरित स्थान

मस्येति जागरितस्थान । बहि प्रज्ञ स्वात्मव्यतिरिक्ते वि षये प्रज्ञा यस्य म बहि प्रज्ञ , बहिर्निषये यम्य प्रज्ञा वि-चाकृता भवभासत इत्यर्थ । तथा मप्ताङ्क सप्तराक्तय अक्ने हृदयाख्ये यस्य स तथोक्त , तिष्णुशक्तीना विष्णुव क्ष स्थलाश्रयत्वप्रसिद्धे । 'विष्णोर्वक्ष स्थलाश्रया ' इति स्मृते , 'विष्णोर्वेक्ष स्थले स्थिताम् ' इति च, 'करद्वयस्थप्रविकासि-पङ्कजा वक्ष स्थलेन श्रियमुद्धहन्विमु ' इति च । तथा एकोनविंशतिमुखो मूलमन्त्रापक्षया एकोनविंशतितममक्षर बीज मुख यस्य मूछनृसिंहव्यूहस्य स तथोक्त । तस्त्र नाभेरू भ्वे मूर्धत प्राक् हृदयारयम् अङ्गम्, अत उपास्योपा सकयोरैक्ये भेद वा हृद्याङ्गन्यासादिकमविरुद्धम् । न-न्वेव सप्रान्यक्कानि मूर्धैव सुतेजा इत्येवमादीनि यस्य स तथोक्त । तथा एकोनविंशतिर्भुखानि अस्य बुद्धीद्रिय कर्मेन्द्रियाणि वायवश्च प्राणादय पश्च मनो बुद्धिरहकार श्चित्तमिति मुखानीव तानि उपलब्धिद्वारत्वादित्यव यथा-सख्य विराड्ढिरण्यगर्भपरत्वेन वाक्यद्वय माण्डूक्यापनि षत्प्रणविवद्याया व्याख्यातम् , तथा अन्नापि कस्मान्न व्या ख्यायते १ उच्चयत- अत्र अस्य अपर्विद्याप्रकरणाश्रितत्वात् प्रणविद्याया तथाञ्चत्वेन च विनियोगात् प्रणव तत्साम्रोऽङ्ग

जानीयाहिति तथा शक्तिबीजनिर्णयानन्तरम अभ्यासम्य पाठात । माण्डक्ये प्रणवविद्यायामनारभ्य अधीतत्वात् प्राधा न्यम् अङ्गत्वेन विनियोगाभावाच तथा तत्र शक्तिवीजयोरप्र स्ततत्वाच विद्याभेदाच तथा व्याख्यानभेदेनार्थभेदात् पृथ गर्थप्रतीतिज्यीयसी । नतु उभयत्नाप्यन्यूनानतिरिक्तपाठप्र त्यभिज्ञानेन विद्यैक्यान अङ्गविद्याया उत्कर्ष प्रधानवि द्याया अङ्गविद्याप्रवेश । अत्रोच्यत--- 'अन्यथात्व शब्दा दिति चेत् न अविशेषात् ' इति न्यायेन विद्याभेदस्यैव युक्त त्वात् आभ्यद्यिककाम्येष्टिवाक्यवत् । नतु भेद्ऽपि प्रधान विद्याया एव अङ्गत्वेन विनियोगोऽस्तु, प्रत्यभिज्ञानाच विद्यै क्यमिति, तन्न, 'प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्' इति न्यायेन नैयमिकाग्निहोत्रकौण्डपायिनामयनाग्निहोत्रवत् भे दस्यैव युक्तत्वात् । किं च उभयत्रापि बहुतर्पाठसाम्येऽपि कचित्पाठभेदोऽपि दृइयते । तुरीयमात्रानिरूपणावसरे 'एषो **ऽन्तर्याम्येष ईशान एष** प्रभु इति माण्डूक्ये पाठ । तापनीये तु 'एषोऽन्तर्याम्येष योनि ' इति ईशानप्रसुपद द्वय विहाय पाठ 🕩 तस्माद्भित्रत्वात् यद्यत्र योग्य प्रस्तुत च, तत् तथा व्यारयेयम् । तथा स्थूलभुक् स्थूला पृथिवीं हृदयाङ्गान्तर्गता भुद्धे सेवते इति स्थूलभुक् वि

श्वेषा नगणा खस्मिन्नेव अनेकघानचनात् विश्वानर, विश्वानर एव वैश्वानर । नतु यथा माण्डूक्ये वैश्वा-नरशब्दसामर्थात् सप्ताङ्गैकोनविंशतिमुखपदद्वय यथासस्य विराड्ढिरण्यगर्भपरत्वेन व्याख्यातम्, तथातापि वैश्वानर शब्दसामर्थ्यात् उभयपरत्वेन व्याख्यायता किमिति शक्ति-बीजपरत्वेन, प्रकरणसनिधेर्वाक्यसनिधेर्बळीयस्वात्। स त्यम्। यद्यत्र वैश्वानरशब्दो वैश्वानरविद्यापरत्वेनैव वर्तेत, तर्हि एव खात्, न त्वतत्स्यात्, यौगिक्या वृत्त्या अ यप रत्वेन व्यारयातत्वात्। किंच तत्र तत्र विधेयार्थभदेन वाक्यभेदात वाक्यमनिधिर्न निश्चित । अत उभयत्रापि प्रक रणसनिधेरविशिष्टत्वात् प्राग्व्यारयैव ज्यायसी । प्रथम पाद तत्र अकारोकारमकाराश्रितत्वेन तद्वाचकत्वन वा एवविध विशिष्टबुद्धजुत्पत्तिरिति प्रथम पाद । एतत्पूर्वकत्वादुत्तर पादाधिगमस्येति प्राथम्यम् । ननु अयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्य-गात्मनोऽस्य चतुष्पात्त्वे प्रकृते कथ शक्तिबीजयोरङ्गमुख त्वकीर्तनमिति । नैष दोष , उपास्योपासकयोरभेदस्यात्र विवक्षितत्वात् । एव च सति नृसिंह ब्रह्माद्वैतसिद्धि । सर्व भूतस्थश्च आत्मा एको दृष्ट स्यात्, सर्वभूतानि च आ-त्मनि । 'यस्तु सर्वाणि भूतानि' इत्यादिश्रुत्यर्थश्च एवसुपसह

तश्च स्यात् । अन्यथा परिन्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सारया-दिभिरिव दृष्ट स्यात् । इष्यते च सर्वीपनिषदा सर्वात्मैकत्व प्रतिपादकत्वम् । अतो युक्तमेत्र अस्योपासकस्य आत्मन उपा स्येन आत्मना एकत्वमभित्रेत्य सप्ताङ्गत्ववचन मुखवचन च । खप्र स्थानमस्य तैजसस्य स स्वप्रस्थान । जाग्रत्प्रज्ञा अनेकसा धना बहिर्विषयेव भासमाना मनस स्पन्दमाना सती तथा भूतसस्कार मनस्याधत्ते। तन्मन तथा संस्कृत विचित्र इव पटो बाह्यसाधनानपेक्षम् अविद्याकर्मभ्या प्रेर्यमाण जाम्र द्वदवभासते । तथा च उक्तम् अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा मपादाय इत्यादि । परे देवे मनस्येकी भवति इति प्रस्तुत्य अत्रैष देव म्बप्ने महिमानमनुभवति इत्याथर्वण। इन्द्रि यापक्षया अन्त स्थत्वान्मनस तद्वासनारूपान्तर्रुच्धा स्वप्ने प्रज्ञा येन इति अन्त प्रज्ञ । तैजस विषयशून्याया प्रज्ञाया केवळप्रकाशुरूपाया विषयित्वेन भवतीति तैजस । विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोग्यत्वम् । इह पुन केवळा वासनामात्रा प्रस्फुटप्रज्ञा भोग्येति प्रविविक्तो भोग इत्युकारमिश्रण शक्तिबीजयो । समानमन्यत् । द्वि तीय पादस्तैजमाश्चिष्वपि स्थानषु तत्त्वाप्रतिबोधस्रक्षण स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्या सुषुप्त विभजते—यत्र सुप्तो न कचनेत्यादि । न हि सुषुप्ते पूर्वयारिव अन्यथाप्रहणल क्षण स्वप्रदर्शन कामो वा कश्चन विद्यते । तदेतत्सुषुप्त स्थानमस्येति सुपुप्तस्थान स्थानद्वयप्रविभक्तमनस्पन्दित है तजातम् । तद्यथा रूपापरिक्वानेन अविवेकापन्न नैशतमो प्रस्तमिवाह स्फुटप्रपश्चम् एकीभूतमुच्यते । अत एव स्वप्न-जाप्रन्मन स्प द्नानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीवेयमवस्था वि वेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन उच्यते । यथा रात्री नैशेन तमसा अविभन्यमान सर्वे घनमिव तद्वत् प्रज्ञानघन । एव शब्दात् जात्मन्तर नास्तीत्यर्थ । मनसो विषयविषय्याकारस्पन्द नायासदु खाभावात् आनन्दमय आनन्दप्राय न आनन्द एव, अनात्यन्तिकत्वान् यथा लोक निरायासस्थितौ मु रयानन्द् भुगुच्यते, 'एष परमानन्द ' इति श्रुत । स्तप्ना दिप्रतिबोध चेत प्रति द्वारीभूतत्वात् चेतोमुख बोधलक्षण वा चेतो मुख द्वारमस्य स्वप्नाद्यागमन प्रति इति चेतोमुख । भूतभविष्यज्ञातुत्वात् सर्वविषयज्ञातुत्वमस्यैवेति प्राज्ञ । सुप्तो हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते। अथवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासा-धारण रूपमिति प्राज्ञ इतरयोर्विशिष्टमिष ज्ञानमस्ति मोऽय प्राज्ञ तृतीय पाद । एष हि स्वरूपावस्थ साधिदैविकस्य भेदजातस्य सवस्य ईशिता नैतसाजात्यन्तरभूते अन्ये

षामिव 'प्राणवन्धन हि सोम्य मन ' इति श्रुते । अत एव हि सर्वेश्वर । अत एव हि सर्वभेदावस्थाज्ञाता इत्येष सर्वज्ञ एष अन्तयामी अन्तस्तनु प्रविषय सर्वेषा भूताना नियन्ता प्येष एव । अत एव यथोक्त सभेद जाप्रत्प्रसूयत इह्येष यो नि । अत एव प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् एव एव एतावान उभयत्रापि समान पाठ । अत ऊर्ध्व माण्डू क्ये उक्ते एवार्थे ऋोकान्पठित्वा तुरीय पाद, एतस्मिस्ताप नीये तु तान्विहाय तुरीय पाद । तस्मिन्नपि कियान्पाठभे दस्तत्र्याख्यानावसरे दर्शित एव तत्रोपयोगी ऋोक पठ्यते-'दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजस । आकाशे च ह्रदि प्राक्रिक्षचा देहे व्यवस्थित । जागरितावस्थायामेव विश्वादीना त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थ स्रोक । दाक्षणमक्ष्येव मुख यम्य स तथोक्त तस्मिन्सर्वेषु करणेषु अविशेषेऽपि दक्षिणे अक्षिण्युपलन्धिपाटवदर्शनात तत्र विशेषनिर्देशे वि-श्वस्य दक्षिणाक्षिगतो रूप दृष्टा निमीछिताक्ष तदेव स्मरन मनसि अन्त स्वप्ने इव वासनारूपमभिन्यक्त पश्यति यथा अत्र, तथा स्वप्ने, अत मनस्यन्तस्तु तैजसो विश्व एव आ-काशो बाह्यादिस्मरणव्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घन प्रज्ञ एव भवति, मनोव्यापाराभावात्। द्शेनस्मरणे एव हि

मन स्पन्दित तद्भावे हृद्येवाविशेषेण प्राणात्मना अवस्था-नात्प्राण , 'प्राणो ह्येवैतान्सवान्मवृङ्के' इति श्रुते । तैजस हिरण्यगर्भ , मनस्यवस्थितत्वात्। छिङ्ग मन , 'यत्र मनो मयोऽय पुरुष ' इत्यादिश्रुते । ननु न्याकृत प्राण सुधुप्ते तदात्मकानि कारणानि भवन्ति कथमव्याकृतता । नैष दोष , अन्याकृतस्य देशकाळविशेषाभावात् । यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृततेव प्राणस्य, तथापि पिण्डपरिच्छिन्नविशेषाभि-माननिरोध प्राणे भवतीत्यच्याकृत एव प्राणपरिच्छित्रा भिमानवता यथा प्राणलये परिच्छिन्नाभिमानिना प्राणे अ व्याकृतता, तथा प्राणाभिमानिनोऽपि अविशेषापन्नत्वान् भव्याकृतता, समाना । प्रणवबीजात्मकत्व च तद्ध्यक्षश्च एको व्याकृतावस्थ परिन्छिन्नाभिमानाध्यक्षाणा च तनै कत्वमिति पूर्वोक्त विशेषणम् एकी भूत प्रज्ञानघन इत्याचुप पन्नम् । तस्मिन्नुक्तहेतुत्वात् प्राणशब्दत्वमव्याक्कतस्य, 'प्राण बन्धन हि सोम्य मन ' इति श्रुत । एव तावत्प्रभवा प्ययौ हि भूतानामित्यनेन एकविज्ञानेन सर्वाविज्ञान दर्शितम् । तथा माण्डूक्यऋोके जागरितावस्थायामेवा वस्थात्रयमुक्त तस्यामेवावस्थाया तन्नैविध्ये मनोव्यापार व्यावृत्य प्रागुक्तोपास्ये मनोव्यापार प्रवर्तयितुम् उपास्य

स्वरूपमाह- न बहि प्रक्रमिति । बहिर्विषयव्यापारोपरमात् जागरितावस्थाप्रतिषेधान्मनसो हि स्वस्मिन्ठयापारणान्त प्र इत्वे तैजसत्व च प्रत्यगात्मन प्राप्त, तिश्वेषधति —नान्त प्रज्ञमिति । उभयत्र व्यापारप्रतिषेधेन तदन्तरास्वव्यापार प्राप्ते. त निषेधति--नोभयत प्रज्ञामिति । जाप्रतस्वप्रान्तराख मनो व्यावृत्त प्रज्ञार्थ न कुर्यादिसर्थ । अन्तरालव्यापार प्रतिषेधेन उभयत्र युगपत्प्रज्ञार्थे न्यापारे प्राप्ते, त निषे धति - न प्रज्ञमिति । एव सर्वतो मनोव्यापारप्रतिषेधात अन्याकृत मन अविद्यमानम् असदिव तिष्ठेत तत्प्रतिषेध ति- नाप्रज्ञमिति । तत्स्थितिप्रतिषेधात् अज्ञानसाक्षिके स्वप्ने प्राप्ते, त निषेधति--न प्रज्ञानधनमिति । अथ षट्प्र तिषेधै प्रणवविद्याङ्गभूतै उपाखप्रतिकूल प्रतिषिध्य व्यावृत्य यदुपास्य मनोऽन्यावृत्त कार्य तदुपास्य वस्तु निर्दिशति-अदृष्टीमिति । न हि ईटशमुपास्य कचिदृष्ट पुरुषाकारमेव वा तिर्यगाकारमेव वा यथा गोपालकूर्मोदि। तत्तु उभयह्रप नृसिंहात्मक विनेत्र पिनाकहस्तमिति । अत एव अञ्यवहा र्यम्। अत एव अलक्षणिमति। न लक्षण लिङ्ग विद्यते यस्य तदलक्षणम्। अत एव अचिन्त्यम् अनुमानेन तर्केण वा। अत एव अव्यपदेश्य नियताकारोपास्यप्रतिपादकै

शब्दै । अत एव एकात्मप्रत्ययसारम् एकिस्मिन्सर्वेषा
मात्मना प्रत्यय एकात्मप्रत्यय स एव सार यस्य तत्
तथोक्तम् । अथवा एक एव आत्मा उपास्योपासकयो इत्येव
प्रत्यय । शेष पूर्ववत् । अत एव प्रपश्चोपशम प्रागुक्तेन न्या
येन मनसो हि बाह्यदर्शनस्मरणव्यापाराभावात् व्याष्ट्रस्तत्वाब स्वापाभावादित्युपास्यव्यतिरेकेण प्रपश्चाप्रतीते प्रपश्चो
पशममिति । शिव शकर चतुर्थे तुरीयपाद मन्यन्ते अर्धमात्रानादात्मकमिति तथोपास्यम् । प्रत्यगात्मत्या उपास्यमाह— स उपास्य आत्मा प्रत्यगात्मत्येव विश्वेयो
द्रष्टव्य ॥

एविमय प्रणविद्या षट्प्रतिषेधवती सप्तशक्तिकहृद्याङ्ग बीजमुखवती अङ्गिना मनोव्यापार स्थिर कुर्वती अस्या विद्या याम् उपकारकवती असकृदावर्तनीया ओमुपासकेनेति तात्प र्यार्थ । एव तावत्सामाङ्गप्रणविद्या नृसिंहब्रह्मविद्योपका-रिणीमभिषाय अथेदानीं तदुपकारिणीमेव शिरोऽङ्गव्या-रयात्रीं सामाङ्गसविन्प्रतिपाद्या विद्या नृसिंहब्रह्मविद्याङ्गभू तामाह—

अथ सावित्री गायत्री या यजुषा प्रोक्ता तया सर्विमिद व्याप्त घृणिरिति

s u vii 8

ब्रे अक्षरे सूर्य इति श्रीण्यादिख इति त्रीण्येतद्वे सावित्रस्याष्टाक्षर पद श्रिया भिषिक्त य एव वेद श्रिया हैवाभि षिच्यते तदेतद्याभ्युक्तम्— ऋचो अ क्षरे परमे ज्योमन्यस्मिन्देवा अधि वि श्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्य ति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इति। न ह वा एतस्यची न यजुषा न साम्ना-थोंऽस्ति य सावित्रीं वेदेति। ॐ भूर्ल क्ष्मीर्भुवर्रेक्ष्मी सुवःकालकर्णी। तन्नो महालक्ष्मी' प्रचोदयादित्येषा वै महा लक्ष्मीयेजुगीयत्री चतुर्विश्वदक्षरा भव-ति गायत्री वा इद् सर्व यदिद् किंच तसाद्य एतां महालक्ष्मीं याजुषीं वेद महतीं श्रियमश्नुते । ॐ दृसिंहाय वि-ग्रहे वजनखाय धीमहि। तन्नः सिहः प्रचोदयादिलेषा वै दृसिंहगायत्री वेदा

## ना देवाना निदान भवति य एव वेद स निदानवान्भवति॥२॥

अथ-शब्द ऋमप्राप्तानन्तर्यार्थ । मन्त्रे सवितपदाभावे ऽपि सावित्रीति वदन् सवितृकाळीनप्रकाशवत् सुषुप्रप्रकाश-वच बाह्याभ्यन्तरत्तमोनिर्वारकत्वात् अय शिरोऽङ्गप्रकाशो निविद्याविद्यानिवर्तक इति द्र्ययति । गायत्री, अष्टाक्ष्रत्वात् ता गायत्री यजुषा व्याचष्टे, या यजुषा प्रोक्ता तया सर्वमिद व्याप्तम् । शिरोऽङ्ग व्याख्यातम् उपास्य च । अक्षराणि गणयति । घृणिरिति हे अक्षरे । सूर्य इति त्रीणि, पृथ-मेफराणनात् । आदिस इति त्रीणि । एतद्वै सावित्रसाष्टा-क्षर पद श्रिया अभिषिक्तमिति । श्यादिभिस्तदादिन्यायेन सप्रभि शक्तिभि विप्रहवतीभि मणिगणखिवतैर्हेमकुम्भै रमृतपूर्णे शिर अभिषिक्तमित्यर्थ । य उपासक एवसु पास्ते तस्य फल निर्दिशति । श्रिया हैव अभिषिच्यते प्रा गुक्ताभि शक्तिभि प्रागुक्तेन प्रकारेण सोऽप्यभिषि च्यत इत्यथ । तदेतद्या अभ्युक्तम् उक्तार्थम् । ऋचो निषे दु नितरा सेवन कृतवत्य । ऋग्प्रहणम् उपलक्षणार्थम् । यद्वा ऋच इति षष्ठी । ऋच सईमिद्यादिकाया नया प्रतिपादि ता शक्तय , बेदा वा , न केवल शक्तय , अपि तु विश्वे देवा

सर्वे देवा अधि इति उपीर शिरसि अक्षरे न क्षरित न विलीन भवति परमे व्योमन व्योमनि सर्वाभिषेकद्वारत्वान परम मोक्षद्वारत्वाच वयोम यस्मिञ्जिरसि । य उपासक तच्छिरो वेददेवदेवीभि प्रागुक्तेन प्रकारेण अभिषिक्त न वेद न जानाति किमचा ऋग्वेदादिना करिष्यति। यद्वा सई पाहि इति अनया ऋचा किं करिष्यति। य इत् इत्थमेव तदभिषिक्त शिर विदु उपासते त इमे उपासका समासते सम्यक्प कारेण आसते साविन इत्यथ । ऋग्गतम् ऋक्पद व्याच ष्टे। न ह वै एतस्य ऋचान यजुषान साम्ना अर्थ प्रयो जनम् अस्ति य सावित्रीं शिर्शिखा साधनभूता वेदेति । तत्रश्च अयमर्थ । अष्टाक्षरा सावित्रीं पठित्रा प्रागुक्ता सर्वे वेदद्वाद्य अभिषिश्वतीति सावित्रस्य अष्टा क्षर पदम अष्टावक्षराण्यभिषेचनाय यस्मिञ्शिरासि तदष्टा क्षर शिर तदेव पदम् आश्रय इति तत्त्वाथ । एव ताव त्रृसिंहत्रद्वाविद्या शिरोऽङ्कोपकारिणीं सावित्राभिषेचनीं वि द्यामभिधाय अथेदानी तदुपकारिणीं शिखाङ्गद्वारा सामा ङ्गमहालक्ष्मीविद्यामाह— ॐ भूर्लक्ष्मीरिति प्रणवविद्यापुर -सरा एता शक्तयो भूरित्याद्या व्याहृतय । भू, भू सत्ता-यामिति सत्तायामत्र वर्तते । अत एवोक्तमस्माभि सप्रव्या

हतीवर्याचक्षाणे प्रपश्चसारे-'भूपदात्तु व्याहृतयो भू शब्द सति वर्तते । तत्पद् सदिति प्रोक्त सन्मात्रत्वाच भूरत ॥ भूतत्वात्कारणत्वाच भुव शब्दस्य सगति । सर्वस्य स्वीक रणात्स्वात्मतया स्वरितीरितम्। महत्त्वाच महस्त्वाच मह च्छब्द समीरित ' ततश्च यथासरय भूर्छक्ष्मीरित । सन्मात्रब्रह्मणो व्यापिका शक्तिर्भूर्छक्ष्मीरित्युच्यत । का रणमात्ररूपस्य ब्रह्मण शक्तिर्भुवर्रुक्मीरिति । सवत्र स्वात्म-तया अवस्थितस्य ब्रह्मण शक्ति सुव कालकर्णीत्युन्यते । महाभूतप्रकाशकात्मकस्य भुवर्त्रक्षण शक्तिमहालक्ष्मीरिति । सैकैका शक्ति तद्ज्ञ शिखारय तेजोमय सुषुन्नामृतमय सोमरूपेणोपास्यत्वात्तस्य पादस्य, 'य ओषधीना प्रभ-वति तारापति सोमस्तत्साम्नस्तृतीय पाद् जानीयात् 'इति श्रुते । सोम चन्द्र 'सुबुम्न सूर्यरिशश्चनद्रमा' इति श्रुते । न अस्मान् प्रचोदयादिति चुद प्रेरणे प्रेरयतु । तद क्समेकैका विष्रहवती शक्ति अमृतस्रवणाय प्रेरयतु । अभि षेक्त्रीणा शक्तीना शिखाधिष्ठात्री शक्ती प्रति अनया ऋचा गायच्या यजुर्महालक्ष्म्या प्रार्थनारूप वचनम् । ततश्च तद ङ्गममृतस्रावि अमृतरूपमुपाखमिति । अथवा सैकैका शक्ति तद्ङ्ग न प्रचोद्यादिति न प्रेरयतु । असविवाद्मेवाङ्ग

कुर्यादिति । एषा वै महालक्ष्मी यजुर्गायत्री महतीना महालक्ष्म्यादीना प्रतिपादकत्वात् महालक्ष्मी सावित्रमञ्जे अत्र च यजुरिति वदन् सामाङ्गत्वेऽपि गीतिरहितम-क्कद्रयमिति दर्शयति । प्रणवान्तभीवाय अक्षराणि गणयति चतुर्विशद्क्षरा भवतीति । चतुर्विशदिति च्छान्दसम् । गायत्री वा इद तृतीयमङ्ग सर्वे कुत्स्न यदिद किंच। य स्मादेव तस्मात् य एता शिखा पारमेश्वरीं महालक्ष्मीं याजु षीं प्रागुक्तविप्रहशकत्युपास्या वेद उपास्ते, तस्य फल निर्दि शति - महती श्रियमञ्जूत इति, महती श्रिय प्राप्नोती त्यर्थ । एतद्वायत्र्युक्ता शक्तय विष्रहवत्य अभिषेचनश-क्तीनामपकाराय अमृतमयीं शिखाम अमृतस्रवणाय तह न्धनाय वा उपास्ते इति तत्त्वार्थ । एव तावन्नृसिंहब्रह्म विद्योपकारिणीं सामाक्कतृतीयाक्कविद्यामभिधाय अथेदानीं सामाद्गचतुर्थोद्गविद्या नृसिंहगायत्रीमाह । ॐ तदङ्ग कवचाल्य पारमेश्वरम् । धीम-हीति ध्यायेमहि । किमथे वजनखाय नृसिंहाय । ता द्श्यें चतुर्थी। तद्थें विद्याहे जानीम यत तदेवाङ्ग न अस्मान् सिंह प्रचोद्यात् इत्युक्तार्थम् । नरशब्द विहाय सिंह इति वदन असा विद्याया सिंहाकारस्य प्राधान्य दर्श

यति । इति शब्दो मन्त्रसमाप्तिं द्योतयति । एषा वै नृसिं हगायत्री नृसिंहार्थकवचप्रतिपादकत्वाद्वायत्नी प्रणवान्तर्भाव दर्शयति । कवचाश्रिततदावृतहद्यान्तर्गताना वेदाना देवाना यथायोग्यतया निदान मूळकारण भवति । उपासकस्य फळ निर्दिशति । य एव वेद स निदानवान्भवतीति । तत श्रायमर्थ । पारमेश्वर कवचाख्यमङ्ग हृत्सवन्धि सर्ववद् निदानत्वेनोपास्य तत्प्रतिपादकत्वात् ऋक्सवन्धि सर्ववेददे वनिदान गायत्री उच्यते इति तक्त्वार्थ ।।

एव तावत्रृसिंहत्रह्मविद्योपकारिण्यक्कचतुष्टयव्यापिनी महाचकाख्याम् अभिधातु तस्मिश्चके द्वाजिज्ञात्पत्रे यथासरय
कृतप्रणवसपुटे न्यस्तमूळमन्नाक्षरे एकैकस्मिन् तत्तदेवता
नृसिंहव्यूह स्तुतिसन्त्रवर्णसामध्येळभ्य च प्रदर्शयितु तान्मन्त्रान्प्रशोत्तररूपाख्यायिकया आरभते ।

देवा ह वै प्रजपातिमञ्जयन्नथ कैमी क्षेप्रेंदेव स्तुत प्रीतो भवति स्वात्मान द र्शयति तन्नो ब्रुहि भगव इति स होवाच प्रजापति: । ॐ ड ॐ यो वै दिस हो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मै वै

नमो नम १ ॐ ग्र ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः २ ॐ वीं ॐ यो वै नृसिहो देवो भगवान्यश्च महेश्वरस्तस्मै वै नमो नमः ३ अंर अंयो वै चुसिहो देवो भगवा न्यश्च पुरुषस्तस्मै वै नमो नम ४ ॐ म अ यो वै नृसिहो देवो भगवान्यश्चेश्वर स्तसी वै नमो नमः ५ ॐ हा ॐ यो वै नृसिहो देवो भगवान्या सरस्वती तसौ वै नमो नमः ६ अ विं अ यो वै नृसिहो देवो भगवान्या श्रीस्तस्मै वै नमो नमः ७ अ ष्णु अ यो वै सर्सिंहो देवो भग-वान्या गौरी तस्मै वै नमो नमः ८ अं जब अं थो वै नृसिहो देवो भगवान्या प्रकृतिस्तसौ वै नमो नमः ९ ॐ छ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या विद्या तसी वै नमो नमः १० ॐ तं ॐ यो वै नृसिहो

देवो भगवान्यश्चोंकारस्तसौ वै नमो नम अं स अं यो वै दिसिंहो देवो भगवान्या अनुस्रोऽधेमात्रास्तस्मै वै नुमा नम् १२ अंब अं यो वै सुसिहो देवो भगवान्ये च वेदाः साङ्गाः सञ्चाखास्तसे वै नमो नम. १३ ॐ तों ॐ यो वै चुसिहो देवो भगवान्ये पश्चाग्रयस्तस्मै वै नमो नमः १४ अ मु अ यो वे नृसिंहो देवो भगवा न्याः सप्तव्याहृतयस्तस्मै वै नमो नम १५ ॐ ख ॐ यो वै दिसंहो देवो भगवा न्ये चाष्ट्री लोकपालास्तस्मै वै नमो नमः अं नु अं यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्ट्री वसवस्तसौ वै नमो नमः १७ ॐ मि अ यो वै इसिहो देवो भगवान्ये च रुद्रास्तस्मै वै नमो नमः १८ ॐ ह ॐ यो वै नृसिहो देवो भगवान्ये च आदित्या स्तसी वैनमो नमः १९ ॐ भीं ॐ यो

वै तृसिहो देवो भगवान्ये चाष्टौ ग्रहा स्तस्मै वै नमो नमः २० ॐ षं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यानि पश्च महाभू-तानि तस्मै वै नमो नमः २१ ॐ ण ॐ यो वै दक्षिंहो देवो भगवान्यश्च कालस्तस्मै वै नमो नमः २२ ॐ भ ॐ यो वै नृसिहो देवो भगवान्यश्च मनुस्तस्मै वै नमो नम २३ अ द्र अ यो वै नृसिंहो देवो भगवा न्यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नम २४ ॐ मृ अ यो वै नृसिहो देवो भगवान्यश्च यम-स्तस्मै वै नमो नम २५ ॐ त्यु ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्चान्तकस्तस्मै वै नमो नमः २६ ॐ मृ ॐ यो वै नृर्सि-हो देवो भगवान्यश्च प्राणस्तरमै वै नमो नमः २७ ॐ त्यु ॐ यो वै नृसिहो देवो मगवान्यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः २८ अं न अं यो वे दिसिंहो देवो भगवान्यश्च

सोमस्तस्मै वै नमो नमः २९ अ मां अ यो वै हसिंहो देवो भगवान्यश्च विराद-पुरुषस्तस्मै वै नमो नमः ३० अ म्य अ यो वै हसिंहो देवो भगवान्यश्च जीव स्तस्मै वै नमो नमः ३१ अ ह अ यो वै हसिहो देवो भगवान्यश्च सर्व तस्मै वै नमो नम ३२ इति तान्यजापतिरत्रवी देतेद्वीतिंद्यान्मश्चेनित्य देव स्तुवते ततो देवः प्रीतो भवति खात्मान दर्शयति तस्माच एतैर्भश्चेनित्य देव स्तौति स देव पद्यति स सर्व पद्यति सोऽमृतस्व च गच्छति य एव वेदेति महोपनिषत्॥

### इति चतुर्थोपनिषत् ॥

देवा ह वै प्रजापितमनुविश्वत्यादि स होवाच प्रजापितिरित्य नत स्पष्टार्थम् । अत्र हि सर्वे मन्त्रा प्रणवादिका तदादिन्या-येन प्रणव मूळमन्त्राक्षर पुन प्रणव सर्वेषु मन्त्रेषु दर्शयित । अत्र हि मन्त्रेषु यच्छब्दह्रयेन अन्यत सिद्धमनूद्य कुत्रचिच्छ मन्तर्भूता उपास्या इति दश व्यूहा विश्वरूपा उपास्या। कालमनुमृत्युयमान्तकप्राणसूर्यसोमविराट्पुरुषजीवरूपचेत नाचेतनसर्वात्मका इत्येते व्यूहा अविश्वरूपा तत्तदसाधारण रूपाम्या एवमेकैकव्यूह उपास्य तेन तेन मन्त्रेण स्तुस ततो देव स्वात्मान स्वकीय रूप विश्वरूपम् अविश्वरूप च यथायोग्य दर्शयित । यस्मादेव तस्मात् य उपासक एतैमेन्त्रे नित्य नियमेन स्तौति, स देव विश्वरूपमविश्वरूप च पश्यति साक्षात्करोति । सोऽमृतत्विमत्यादि महोप निषदित्यन्त स्पष्टार्थम् । तत्र अमृतत्व च गच्छतीति फलस्य द्विरभ्यास स्तुतिमात्रादेव परमफलावाप्ति मन्त्राणा च सामर्थ्य दर्शयति । महोपनिषच्छब्द प्रणवबाहुस्यमिति सर्व निर्मलम् ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोवि दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्भाष्य चतुर्थोपनिषद्भाष्य सपूर्णम् ॥





## पञ्चमोपनिषत् ॥



व तावचतुर्थोपनिषदि अन्ते स्तुत्युप-निषदा महाचक्रस्थद्वात्रिंशत्पत्रेषु य-थासरय द्वात्रिंशसृसिंहस्तुत्योपास्थान-भिधाय, अथेदानी महाचक्रविद्याम भिधातु महाचकस्वरूप निरूपयितु प्रश्नोत्तररूपाख्यायिकया पश्चमोपनि

षदारभ्यते—देवा ह वै प्रजापितमनुविभिति । तन्वेव ति स्तुत्युपिनषिद्विद्यातो महाचक्रविद्यया प्राग्भवितव्यम् । अत्रो-च्यते । सत्यम् । यदीय प्राक्स्यात् पुरश्चरणार्थे पश्चमाङ्ग या-सार्थे च कुत्स्त्रैव प्रतियेत , न तु द्वात्रिंशद्वचूहोपासनामात्र पुरश्चरणार्थम् इतरत् सुदर्शनादिमहाचक सद्वात्रिंशद्वचूहक पश्चमाङ्गम् इत्येव विभाग प्रतीयेत । अतस्तद्विभागज्ञापनार्थे न प्रागभिहितेयमिति । नन्वेवमि तदादिन्यायेन महाचक्र विद्या पुरश्चरणार्थे कुत्स्त्रैव कस्मान्न गृह्येत । तन्न, तत्र तदा दिन्यायवैषम्यात् । न हि महाचक्रस्यायमादिद्वीत्रंशद्वचूहो नामा, अपि तु महाचक्रनाभिवर्तिक्षीरोदार्णवसबन्धिनृसिंह ज्यूह । तस्मात्सूक्तमुपनिषद्विद्यात प्रागभिधानमस्या इति ॥

देवा ह वै प्रजापितमब्रुवन्महाचक नाम चक्र नो ब्रूहि भगव इति सार्वका मिक मोक्षद्वार यद्योगिन उपदिशन्ति स होवाच प्रजापितः षडर वा एतत्सुद र्शन महाचक तस्मात्षडर भवति षद्-पत्र चक्र भवति षद्वा ऋतव ऋतुभिः समित भवति मध्ये नाभिभेवति नाभ्या वा एतेऽरा प्रतिष्ठिता । मायया वा एतत्सर्व वेष्टितं भवति नात्मान माया स्पृश्चाति तस्मान्मायया बहिर्वेष्टित भव-ति। अथाष्टारमष्टपत्र चक्र भवत्यष्टा क्षरा वै गायत्री गायत्र्या समित भवति बहिर्मायया वेष्टित भवति क्षेत्र क्षेत्र वा मायैषा सपद्यते। अथ बाद्शार बा-दशपत चक्र भवति बादशाक्षरा वै ज-

गती जगला समित भवति बहिर्मा यया वेष्टित भवति। अथ षोडशार षो डशपत्र चक्र भवति षोडशकलो वै पुरुष पुरुष एवेद् सर्व पुरुषेण समित भवति मायया बहिर्वेष्टित भवति। अथ द्वात्रिंशदर द्वात्रिशत्पत्र चक्र भवति द्वात्रिंशदक्षरा वा अनुष्ठुबनुष्टुमा समित भवति बहिर्मायया वेष्टित भवत्यरैवी एतत्सुबद्ध भवति वेदा वा एतेऽराः पत्रै वी एतत्सवित परिक्रामित च्छन्दासि वै पत्राणि॥ १॥

देवा प्राप्तस्तुतिश्रवणेनात्यन्तहर्षिता प्रजापितमञ्जुवन्— महाचक नाम एतन्नामधेययुक्त चक्रम्, यद्वा एतन्नामधेययु-क्तमेव चक्र प्रतुलमुक्तराधरभावेन स्थित सच्चतुष्ट्रयाङ्गव्यापक मखाख्यमङ्ग न अस्मभ्य ब्रूहि भगव भगविन्नति सबोधनम्। सार्वकामिक सर्वकामसाधनत्वात् सार्वकामिकम्, अथवा सर्वे-धा देवाना ब्रह्मादीना व्यूहा स्वासत्येव स्वभावतयेव कामिता यस्मिश्रके नाभिवर्लाद्यव्यूहेन तत्सावकामिकम्। अत एव

मोक्षद्वार प्रणवबहुल्रत्वान्मूलमन्त्राक्षरसख्यात प्रणवसपुटी करणात्प्रणवाक्षरसरया द्विगुणा चतु षष्टि । अस्या च विद्याया मोक्ष प्रणवद्वारक एव, 'देहान्ते दव पर ब्रह्म तारक व्याचष्टे 'इति श्रुते । ततश्चायमर्थ ---मोक्षस्य प्रण वाख्य द्वार यस्मिस्तत्तथोक्तम्। यश्रक्र योगिन उपदिश न्त्युपासकेभ्य । स होवाच प्रजापतिरित्युक्तार्थम् । षडर वा एतत्सुदर्शन महाचक्र महाचक्रस्यैव नामान्तर सुदर्शन मन्त्रयोगात् सुदर्शनम् । यद्वा सुष्ठु दर्शन विद्यते यस्मिस्त थाक्तम् । एतत्पत्राधोभागे नालक्रप अरशब्दवाच्य । षडरा विद्यन्ते यस्मिस्तत् षडरम्, यस्मादेव तस्मात् षडर भवति। षट्पत्र चक्र भवति अरादुपरिभाग कोणत्रययुक्त पत्रा कृति पत्रम् , षट्पत्राणि विद्यन्ते यम्मिस्तत्तथोक्तम् । एतदेव स्तौति-- पड्वा ऋतव ऋतुभि समित भवति। एतस्मा दथवादात् अरा पत्नाणि च ऋतुबुद्धोपास्यानि भवन्ति । अराणा प्रतिष्ठार्थ स्थानमाह- मध्ये चक्रस्य मध्ये नाभि वर्तुळाकारा भवति। नाभ्या वै एते अरा प्रतिष्ठिता प्रागुक्ता , तदादिन्यायेन पत्राणि च प्रागुक्तानि । मायया प्रागुक्तेन मूलमन्त्रशक्त्यक्षरेण एतत्पडर षट्पत्र सर्वे वेष्टित सवति। यस्मात् न आत्मान चक्रस्य स्वरूपम् अरपत्रात्मक

माया स्पृश्वति तस्मान्मायया बहिर्वेष्टित भवति , यद्वा प्रत्य-क्चैतन्यमेव केवल शुद्ध चक्रबुद्धयोपास्य यस्मात् तस्मादा त्मान प्रत्यक्चैतन्य न माया स्पृश्ति मायाविनिमव । त स्मान्मायया बहिर्वेष्टित भवति । अष्टारम् अष्टपत्र चक द्वादशार द्वादशपत्र चक्र षोडशार षोडशपत्र चक्र द्वा-त्रिंशदर द्वात्रिंशत्पत्न चक्रमिति चतुष्ट्य षडरषट्पल्लचकेण व्याख्यातम् । तत्राय विशेष — आद्यपत्ने अग पत्नाणि च ऋतुबुद्धोपास्थानि । द्वितीयतृतीयपश्चमेषु अरा वेदबुद्धा **उपास्या पत्राणि गायत्रीजगत्यतुष्टु**ब्बुद्धा यथास**ख्य**मुपा-स्यानि । वेदा एव अरा छन्दासि वै पत्राणी-इसर्थवादात् । चतुर्थे पत्रे षोडशारा षोडशपत्राणि च षोडशकळाबुद्धा उपास्यानि। क्षेत्र क्षेत्र वा सायैषा सपद्यते। पुरुष एवेद सर्व पुरुषेण समित भवतीति प्रत्यक्वैतन्य ग्रुद्धमाह मायया अस-स्पृष्टम् , बहि शब्दात् । तादृश चक्र तस्मिन्प्रकरूप्य तदुपास्यमि-त्यर्थ । तथा च अरपत्रशब्दात् बहि शब्दाच सिबन्दुकेन ज्ञक्लक्षरेण यद्वेष्टन तत् यथासच्य पूर्वपूर्वचक्रापरपत्रासस्प्र ष्ट्रम उत्तरोत्तरचक्राणामाश्रयत्वेन नाभिरूपमित्येव सुदर्शन चक्रपत्रासस्प्रष्ट यद्वेष्टन मायया तदुपरितनाक्षरनारायणच-काश्रयत्वेन नाभिरूपम एवमष्टाक्षरवेष्ट्रन द्वादशाक्षरस्य ना-

भिरूप द्वादशाक्षरवेष्टन सबिन्दुकमातृकाषाडशाक्षरस्य ना भिरूप सविन्दुकाणमातृकाषोडशाक्षरवेष्टन द्वात्रिशद्श्वरस्य नाभि ततो द्वात्रिंशद्धरवेष्टनम् असस्पृष्टमनाभिक्तपमेव इ त्येव सुद्र्भननारायणवासुदेवषोडशारद्वात्रिशद्रचकाणा य थासच्य पश्च नाभय नाभीनामेवापेक्षया वेष्ट्रनरूपतेत्याद्य नाभि मायाक्षररहित उपरितना नाभय अन्त्य च वेष्टन मायाक्षरेणेति तत्त्वार्थ । नन्वेव तर्हि अथशब्दस्य तत्र तत्र प्रयोगात्पूर्वचक्रसस्पर्शात्पश्वनाभिकानि पश्च च काणि पृथक्त्रयोज्यानि कस्मान्न परिगृह्यन्ते । तथा च एक चक्रत्वेऽप्यमायिनो भूतनाभिकल्पनाया वेष्ट्रनव्यतिरिक्तप श्वनाभिकल्पना कस्मान्न भवति १ अत्रोच्यते— 'महाचक्र नाम चक्र नो बूहि 'इत्युपक्रम्य 'तद्वा एतन्महाचक्रम्' इत्युपसहारात् महाचक्रैकतावगमाच चक्रचतुष्टय तदन्तर्गत मेवेत्यवगम्यते । तत्र तत्न अथशब्दप्रयोगस्तु तत्तवक्रोद्धारे माङ्कालिकत्वप्रदर्शनार्थ । तथा वेष्टनाना नाभिकल्पनाया प्रतिषेधाभावात् योग्यत्वाच कल्पनालाघवाच न पृथगुमे करपने इति । यत्र कचिद्वहि शब्दपूर्वको मायाशब्द पठ्यते कचिद्विपरीत तत्रायमिमप्राय — यत्र मायाश ब्दाद्वहि शब्द पूर्व तत्र मायाविशेषण बहिर्भृतया मायया

बहिमायया । यत्र च मायाश्च्दात्पर वेष्टनश्च्दात्पूर्वं बहि शब्द तत्राविशिष्टया मायया तत्र बहि शब्दो न मायाविशेषणम् , किंतु वेष्टनविशेषणम् । माया हि द्विविधा नारसिंहमूलमन्त्रगता सिंबन्दुकेकाररूपा निरुपपदान्मायाश्च्दात्प्रतीयते , अन्या तु रेफहकाराभ्या मिलितसिंबन्दुके काररूपा सोपपदान्मायाशब्दात्प्रतीयते । तत्रश्च मूलमन्त्रानद्विर्भूतमायया हीमित्येवरूपया वेष्टित भवतीति तस्वार्थ । तत्त सुदर्शनचके मूलमन्त्रगतमायया वेष्टन षोडशचकेऽप्येव-मेव बहि शब्दस्य वेष्टनात्पूर्वसुपादानात् वेष्टनिवशेषण बहि शब्दस्य वेष्टनात्पूर्वसुपादानात् वेष्टनिवशेषण बहि शब्दो मध्यवेष्टनच्याष्ट्रस्यर्थ । नारायणवासुदेवनारसिंहचनकेषु च्याख्यातबहिर्मायया वेष्टनमिति वेष्टनचक्रोद्धारिव-वेक ॥

एव महाचक्रस्य सर्वष्टनमुद्धार च अभिधाय अथेदानी-मुद्धृतचके यथाविहितमन्त्रान न्यसितु तन्नाभ्याम् अक्षरन्या समाह—

तदेव चक सुदर्शन महाचक तस्य मध्ये नाभ्या तारक भवति यदक्षर नार सिंहमेकाक्षर तद्भवति षदसु पत्नेषु षडक्ष र सुदर्शन भवत्यष्टसु पत्रेष्वष्टाक्षर नारा

यण भवति द्वादशासु पत्रेषु द्वादशाक्षर वासुदेव भवति षोडद्यासु पत्रेषु मातृ काद्या' सबिन्दुका षोडश कला भवन्ति ब्राञ्जिशतसु पत्रेषु द्वाविशदक्षर मम्रराज नारसिहमानुष्टुभ भवति तद्या एतत्सु दर्शन महाचक्र सार्वकामिक मोक्षद्वारमृ-ञ्जय यजुर्मय साममय ब्रह्ममयमसृतमय भवति तस्य पुरस्ताद्वसव आसते रुद्रा दक्षिणत आदिला' पश्चाद्विश्वे देवा उत्त रतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा नाभ्या सूर्याच न्द्रमसौ पार्श्वयोस्तदेतद्याभ्युक्तम् — ऋ चो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु । यस्त न वेद किमृचा क रिष्यति य इत्ति दुस्त इमे समासत इति। तदेतन्महाचक्र बालो वा युवा वा वेद स महान्भवति स गुरुर्भवति स सर्वेषा मन्त्राणामुपदेष्टा भवत्रनुष्टुभा

होम कुर्यादनुष्टुभार्चन तदेतद्रक्षोग्न मृत्यु तारक गुरुतो लब्ध कण्ठे बाहौ शिखाया वा बन्नीत सप्तद्वीपवती भ्रमिदेक्षिणार्थ नावकल्पते तस्माच्छ्द्या या काचिद चात्सा दक्षिणा भवति ॥ २ ॥

तच्छन्देन द्वात्रिशदर द्वात्रिशत्पत्र चक्रम् एवशन्देन तदेवावधृत्य तदेव चक्र तदादि-यायन सुदर्शनादिशन्देरू भ्वं चक्रचतुष्ट्रयमिप महाचक्रात्मकमिति दशयति। महाचक्रमिति सा
मानाधिकरण्याश्च । तस्य मध्य महाचक्रस्य मध्ये मध्यवितनाभ्या वेष्टनरूपा हि नाभयो भूमध्या ता न्यावर्तयितु मध्ये
नाभ्यामित्युक्तम् । तारक भवति ससारतारकत्वात् तारक प्रण
वाक्षर भवति । यदक्षर नारसिंहमेकाक्षर तद्भवतीति अक्षरम् ,
जगद्धित वा एतदूपमक्षरमिति नृसिंहपदन्याख्यानावसरे न्याख्यात तदक्षरशन्दात्प्रत्याभङ्गायते । तथा नारसिंहमिति
तद्भितात्सामप्रभृत्युपास्य सर्व प्रतीयत । तत सर्वस्मिन्नुपास्ये
प्रतीते एकमेवोपास्य मूलनृसिंहन्यूहार्य वक्तु विश्वनिष्टि—
एकाक्षर तद्भवतीति । यदक्षर नारसिंहमुपास्यम् इत्यन्थ्य
तदेक भवतीत्यक्षर च इति महाचक्रमध्यनाभिवर्तित्वेन क्षीरो-

दार्णवसबन्धितया उपासन विधीयत इत्यर्थ । तत्र केचित् नारसिंहमेकाक्षरम् इति विशेषणोपादानात् एकाक्षरनृसिंह मिश्रितप्रणवा नाभ्या न्यसनीय इत्याचक्षते, तदपि साप्र दायिकत्वान विरुद्धम् । तस्मिन्नपि पक्षे नारसिंहमिति त द्धितात् एकाक्षरो नृसिंहमन्त्र प्रणविमिश्रितो द्वाविंशत्रुसिंह-व्यूह विहाय यावत्प्राकरणिक मूळनृसिंहव्यूह्गतसुपास्य प्रती यत एव । ततश्च एतद्विद्याङ्गमेकाक्षरो नृसिंहमन्त्रो यथो क्तोपास्याभिधायकत्वात् तस्य कवल प्रणवेन विकल्प ए काक्षरनृसिंह्मन्त्रस्य प्रणवस्तु नियत एवेति तत्त्वार्थ । अत ऊर्ध्व तत्तनमन्त्रन्यासे तत्तचक्रषु पत्रप्रहणम् अरतद-न्तरालपत्रान्तरालन्यावृत्त्यर्थे द्रष्टन्यम् । षट्सु पत्रेषु सुदर्शन भवति । ऐशानपत्रमारभ्य षडश्वर सुद्रशेनो मन्त्रो न्यस नीय इत्यर्थ । एवमुत्तरषु पत्रेषु योज्यम् । अष्टसु पत्रेष्व ष्टाक्षर नारायण भवति । प्रणवान्तर्भावेनाष्ट्राक्षरतेति के चित्। तद्वदेव द्वादशपत्रेषु द्वादशाक्षर वासुदेव भवतीति। अत्रापि द्वादशाक्षरता पूर्ववत् । षाडशपत्रेषु मातृकामन्त्रव र्णस्य आद्या वर्णमातृकाद्या सबिन्दुका बिन्दुसहिता पोडश स्वरा भवन्ति । द्वात्रिंशत्सु पत्रेषु द्वात्रिंशदक्षर सामाभिन्यक्त मन्त्रराजमानुष्टुम भवति । मूलमन्त्रस्यैव एकैकमश्चरम् ।

यत्तु एकैकमक्षरम् एकैकस्मिन्पत्रे तत्प्रणवसपुटित कार्यम्, 'प्रत्यक्षरमुभयत ओंकारो भवति ' इति श्रुते । तद्काख्य-मङ्ग महाचक्रमुपासित तिन्निक्षिप्तमनिष्टे वस्तुनि त्रासकारि त्वात् तद्खा पञ्चममङ्गम् । अत एव अखाङ्गमन्त्र व्याचक्षा-णैरस्माभिकक प्रपश्चसारे—' असुत्रासादिको धातू स्त क्षेप-चलनार्थकौ । ताभ्यामनिष्टमाक्षिप्य क्षिप्यते फट्खडिमना इति । सार्वकामिक मोक्षद्वारमित्युक्तार्थम् । ऋङ्मय यजुर्भय साममय ब्रह्ममयममृतमय भवतीति पश्च मयट्प्रत्यया प्रा-चुर्यार्था प्राह्या । ऋरयजु सामाथर्वप्रचुरम् । ब्रह्ममयमिति ब्रह्मशब्दन अथर्ववेद सोऽय ब्रह्म वेद इत्येतद्वाह्मणाभि धानात् । वेद यचुरता अराणा वेदबुद्ध योपास्यत्वात् । विका-रार्थो वा मयट् वेदविकारात्मका इत्यर्थ । अमृतमय क्षीरप्रचु रनाभिक श्लीरविकारनाभिक वा इति । तस्येति तन्छब्दान्ना-भिम्थो विष्णु मूळनृसिंहन्यूह परामृदयते। तत्परिचारका न्देवानाह- पुरस्ताद्वसव परिचारका आसते रुद्रा दक्षिणत आदित्या पश्चाद्विश्वे देवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ना भ्यामिति । एव दिङ्नाभिपरिचारकानुक्त्वा अथेदानीं पार्श्वपरिचारकानाह---सूर्याचन्द्रमसौ पार्श्वयो क्रुक्षिप्रद शयारिति यावत्। तदेतन्महाचक्रम् ऋचा अभ्युक्तम्।

यस्मिन महाचके, अक्षरे, अशू व्याप्तावित्यस्य रूप सरो मत्वर्थे, तस्मिन्व्याप्तिमति । परमे उत्कृष्टे व्योमवत्सर्वव्या पकत्वेन स्थिते । अधीत्युपरिभावे । ऋच इति ऋग्प्रहणम् उपलक्षणार्थम् । ऋच वदा निषेदु यस्मिन् चक्रे विश्वे सर्वे देवा नृसिंहरूपेण निषेदु स्थिता । यद्वा ऋच इति षष्ठी । अनुष्टुप्सवन्धिनि अक्षरे व्याप्तिमति चके सर्वे वेदा स्थिता तत्सुद्र्शनमन्त्रादिसबन्धि चक्रमित्यर्थ । य उपासक तन्महाचक्र न वेद नोपास्ते किम् ऋचा ऋग्वेदा दिना यदि वा ऋचा अनुष्टृप्छन्दस्कया ऋचा इति। अनेनैतइशेयति - महाचक्रोपासनगर्भितमेव अनुष्टुबुपासन कुर्यात् न तु तद्रहितमिति । य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इत्युक्तार्थम् । इति शब्द ऋक्समाप्तिं द्योतयति । तदेतन्महा चक्र बाछो वा युवा वा वेद उपास्त तस्य इद फल्डम्---स महान्भवति । महतीं प्रतिष्ठा जने प्राप्नोति । यदि वा महान् महाविष्णुरिति । स गुरु सर्वे देववदाराध्य । स सर्वेषा मन्त्राणामुपदेष्टा भवत्युपदेशक । सामाभिन्यक्ता-नुष्टुभा हाम कुर्यादिति विद्याङ्गोऽय होम तस्मिन्द्रव्यानु पादानात् प्रतिदिन हविष्यमन्न साज्य जुहुयादिति। तथा संख्यानुपादानात्सकृष्ट्वादशवार वा । यदि वा सूत्रागतदशप

दाना मूळनृसिंहञ्यूह द्वात्रिशद्वज्रुहे च ज्याख्यातत्वात् उभ योद्देशेन होम कुर्यात्। ततश्च क्षीरोदार्णवशायिने नृसिंहाय त्रिनेत्राय पिनाकहस्तायोप्रायेदम् इति हुत्वा ब्रह्मादिद्वात्रि शद्धज्ञूहात्मकाय नृसिंहायोष्रायेति जुहुयात् इत्येव प्रतिपद मूलम-त्रावृत्ति । यद्वा अनुष्टुभा इत्येकवचनात् सक्रन्मूल मन्त्रमुचार्य खाहाकारान्त जुहुयात् प्रतिपदम् उद्दिश्य त्याग कार्य । तथा सामाभिन्यकानुष्टुभा अर्चन वोडशोपचारादि कुर्यादित्यनुषङ्ग । अत्रापि होममन्त्रवन्मन्त्रावृत्त्यनावृत्ती एष्टव्ये। तदतन्महाचक रक्षोच्न मृत्युतारक गुरुप्रसादाइब्ध कण्ठे बाही शिखाया वा बश्नीत य तस्मै गुरवे यस्मात्सप्त द्वीपवती द्विगुणावृत्तापि भूमि पृथिवी दक्षिणार्थं नावकल्प-ते, तस्माच्छ्रद्वया भक्या या काचिद्भूमि यथाशक्यनुरूपा द्यात् सा दक्षिणा भवति । एव प्रागुक्त श्रुतित उपासन-मवगत पञ्चाङ्गन्यास उपसहतमेकस्मान्मतात्। अथ मता न्तरपर्यालोचनया महाचक्र एवोपसहृत तस्मात्प्रसक्ष्रमु भयत ओंकारो भवतीत्यत्र मूळमन्त्राक्षराणा प्रणव उप सहतत्वात् प्रणवप्रधानमेवेद महाचक्र तस्मिञ्ज्ञक्तिवाहुल्य श्रवणान्मायया बहिर्वेष्टित भवति । बहिर्मायया वेष्टित भवतीत्यसकुच्छ्रवणात् उद्घृतपद्ग्याख्यानावसरे प्रतिपद्

यस्मात्स्वमहिम्ना सर्वोह्नोकान्सर्वोन्देवान्सर्वोनात्मन सर्वाणि
भूतानीत्मसङ्घन्महिमग्रब्दवाच्याया मायाया सर्वछोकसर्वदेवात्मभूताना साधनत्वेन श्रवणात् तद्वेष्टितमायाधारत्वेन
यथासख्य प्रथिव्यादिछोकग्वेदादिवेदाग्न्यादिदेवभूतानामा
तमा च साधनत्वश्रवणान्महाचकान्तर्गतवेष्टितमायाधारमेवद्मुपासनम्। न तु मूळनृसिंहगत पञ्चाङ्गन्यासार्थ च
अन्तरङ्गत्वान्महाचक्रमेवेद्मुपासनम्। तद्दिष मत्रदायाग्
तमुपादेयमित्युपासनाविकल्प। तत्नापि बहुतर सप्रदायानु
कूल्यागतत्वात अन्त्यमेवोपासनमुपादेयमिति केचित्। तस्मि
नमते प्रणवसावित्वयज्ञ्छेक्ष्मीनृसिंहगायत्रीति मन्त्रचतुष्टयमङ्ग
सामाभिव्यक्त यथायोग्यतया महाचक्रप्रकाशकत्वेन योज्य
तथैवोपास्य महाचक्रमिति रहस्य तत्त्व च इति ॥

एव नर्सिंहब्रह्मविद्या सकलमतानुसारिणीं क्रुत्स्नामि धाय, अथेदानीं तदनुष्ठातु कैमुत्यन्यायेन फलकथनाय प्र श्रोत्तरक्पारयायिकामवतारयति—

देवा ह वै प्रजापितमब्रुवन्नानुष्टुभस्य मन्त्रराजस्य फल नो ब्र्हि भगव इति स होवाच प्रजापितर्थ एतं मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते सोऽग्नि पूतो भवति स वायुपूतो भवति स आदित्यपूतो भवति स सोमपूतो भवति स सत्यपूतो भवति स ब्रह्मपूतो भवति स विष्णुपूतो भवति स रुद्रपूतो भवति स वेदपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स सर्वपूतो भवति ॥ १॥

#### इति प्रथमोऽध्याय ॥

अत्र देवा ह वै इत्यारभ्य तदेतिन्निष्कामस्य भव-ति इत्यन्तम् अष्टावध्याया , प्रत्यध्यायसमाप्तौ च द्विर-भ्यास । देवा ह वै प्रजापितमृत्रवन्— अस्य मन्त्रस्य प्रागुक्तोपासनाविशिष्टस्य फल नो ब्रूहि भगव इति । स होवाच प्रजापितिरित्युक्तार्थम् । यो द्विविधोपासक एतम् इत्येतच्छब्दपरामृष्ट प्रागुक्तविद्यागर्भित मन्त्रराज सामराज नारसिंह नृसिंहाकारब्रह्मोपासनागर्भम् आनुष्टुभम् अनुष्टुष्टु-न्द्स्क नित्यमिति साकारब्रह्मप्रतिपित्तद्वारेण नित्यभूतिनरा कारब्रह्मप्रतिपादकत्वात् नित्यम् अधीते चन्नारयति । यत्र ईदृशसामोचारणमात्रादेव वक्ष्यमाणफलाप्ति , किं तत्र विद्या

तुष्ठानात् इत्यभिप्रायेण तत्र तत्र अधीते अधीते इत्यवा चत्। अथवा नित्यमधीते इति नियमेनाधीते। अथवा नित्यम् अधि इत्युपरिभाव इते जानीते। सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था । नित्य सध्योपासनादि निर्वर्खोक्तकाल यो विद्यामेतामनुति ष्ठतीत्यर्थे । अथवा नित्यमानुष्टुभम् इत्यन्वयात् आनुष्टुभस्य साम्रो नित्यत्व दर्शयति नतरस्य सामरूपस्येति । अथवा नित्य सध्योपासनादि कर्माधिकृत्य इते जानीते। एतदुक्त भवति । ततो नित्यसध्योपासनाभिहोत्राचुपास्यदेवता नार सिंहळीलाविप्रहेत्युपास्ते । एतद्विद्यागर्भितेत्यर्थे । अथवा य उपासक प्रागुक्तविद्यानुष्ठानप्रकारज्ञाने असमर्थ स केवल विद्याप्रतिपादक प्रन्थ नित्य प्रतिदिन स्वाध्यायधर्मेण अधी ते पठति जपति, सोऽपि वक्ष्यमाण फल प्राप्नोति । तस्य तजापसामः योत्परमेश्वर कारण्यात् तद्विद्यानुष्ठानप्रकार साकारप्रभृति निराकारपर्यन्तिमहैव कथयति । तथा च अन्ते श्रूयते-- 'तद्वा एतत्परम धामैतद्विद्यागर्भितमन्त्रराजा ध्यायकस्य पाठकस्य जापकस्य ' इत्यादिना । स उपास कोऽभिवाय्वादित्यसोमसत्यब्रह्मविष्णुक्द्रवेदैर्नृसिंहरूपैकपास्यै पूतो भवति पवित्रो भवति । अन्यैश्च सर्वेर्नृसिंहरूपैरुपास्यै पूतो भवति । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्तिं द्योतयति ॥ इति प्रथमाध्यायभाष्यम् ॥

## द्वितीयोऽध्यायः॥

य एत मन्नराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीने स मृत्यु तरित स पाप्मान तरित स ब्रह्महत्या तरित स भ्रूणहत्या तरित स वीरहत्या तरित स सर्व तर ति स सर्व तरित ॥ २ ॥

#### इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

इत प्रभृति नित्यमेतद्विद्यानुष्ठानेन तत्प्रतिपाद्कप्रन्थाध्य-यनेन जपेन वा आनुषङ्गिका येव फळानि काम्यानि तद्रहि-तानि वा कथियतुमाह। य उपासक नित्यत्वेन तद्विद्यानुष्ठा-नेन तज्जपेन वा पापक्षय कामयते। एत मन्त्रराज नारसिं हमानुष्ठुभ नित्यमधीते इत्युक्तार्थम्। तथा इत प्रभृति आ अन्त्याद्ध्यायात् तत्र तत्र यच्छब्देन पुळिङ्गेन प्रागुक्तनृसिंह-विद्याया निश्चिततया अनुष्ठानात् तद्विद्याप्रतिपादकप्रन्थजप्ता वा अध्येता वा परामृत्रयते। तथा तच्छब्देन पुळिङ्गेन स एव परामृत्रयते। तथा तत्र तत्र पुळिङ्गात् तच्छब्दाभ्या-सात् तम्मिन्नेव नित्यानुष्ठाने जपे वा व्यस्त समस्त वा यथायोग्यतया फळ गम्यते। स मृत्यु पाप्मान ब्रह्महत्या भ्रूणहत्या भ्रूणा गर्भ , यद्वा साझवेदार्थव्यारयाता दीक्षितो भ्रूण , वीरहत्या वीर पुत्र सवनस्थ क्षत्रियो वा अन्यश्व पातक सर्व तरित । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्तिं द्योतयित ॥

इति द्वितीयाध्यायभाष्यम् ॥

## तृतीयोऽध्याय ॥

य एत मन्नराज नारसिहमानुष्टुभ नित्यमधीते सोऽप्निं स्तम्भयति स वायु स्तम्भयति स आदित्य स्तम्भयति स सोम स्तम्भयति स उदक स्तम्भयति स सर्वान्देवान्स्तम्भयति स सर्वान्य्रहान्स्त म्भयति स विष स्तम्भयति स विष स्त म्भयति ॥

इति तृतीयोऽभ्यायः ॥

य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते सोऽप्तिं वायुमादित्य सोममुदक सर्वान्देवान्प्रहान्विष स्तम्भयतीति स्तम्भनफळनिर्देश । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्तिं द्योतयति ॥ इति तृतीयाध्यायभाष्यम् ॥

## चतुर्थोऽध्याय ॥

य एत मन्त्रराज नारसिहमानुष्टुभ नित्यमधीते स भूलोंक जयित स भुव लोंक जयित स स्वलोंक जयित स मह लोंक जयित स जनोलोक जयित स तपोलोक जयित स सत्यलोक जयित स सर्वलोक जयित स सर्वलोक जयित ॥

#### इति चतुर्थोऽध्याय ॥

य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते स भूर्भुव स्वर्महर्जनस्तप सत्यमन्यच सर्वे पाताललोक जय-तीति फलनिर्देश । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्तिं द्योतयति ॥

इति चतुर्थाध्यायभाष्यम् ॥

## पञ्चमोऽध्याय ॥

य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते स मनुष्यानाकर्षयति स दे वानाकर्षयित स नागानाकर्षयित स य क्षानाकर्षयित स ग्रहानाकर्षयित स स र्वानाकर्षयित स सर्वानाकर्षयित ॥ ५ ॥

इति पश्चमोऽध्याय ॥

य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते स मनु ज्यान्देवान्नागान्यक्षान्प्रहास्तव्यतिरिक्तानन्याश्च आकर्षयतीति फल्डनिर्देश । द्विरभ्यासोऽभ्यायममाप्तिं द्योतयति ॥

इति पञ्चमाध्यायुभाष्यम् ॥

### षष्ठोऽध्याय ॥

य एत मन्त्रराज नारसिहमानुष्टुभ नित्यमधीते मोऽग्निष्टोमेन यजते स ड क्थ्येन यजते स षोडिशाना यजते सो ऽतिरात्रेण यजते सोऽसोर्यामेण यजते सोऽश्वमेधेन यजते स सर्वैः क्रतुभिर्यजते स सर्वैः क्रतुभिर्यजते ॥ ६ ॥ इति षष्टोऽध्याय ॥ य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते सोऽभिष्टोमेनोक्थ्येन घोडिशाना वाजपेयेनातिरात्रेणाप्तीर्योमेणात्यभिष्टोमेनान्येश्च सर्वे ऋतुभिर्यजत इति फलनिर्देश । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्ति घोतयित । न च वाच्यम् 'अन्यानर्थं क्यात्' इति न्यायेन कथ फलनिर्देश इति । यतो मनोव्यापारैकसाध्यत्वादेतद्विद्यानुष्टानस्य तस्य च कर्मानुष्टानादत्यनतदु सपादत्वादित्यधिकारभेदेन नान्यानर्थक्यमिति सर्वे
निर्मेलम् ॥

इति ष्रष्ठाध्यायभाष्यम्॥

## सप्तमोऽध्याय ॥

य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते स ऋचोऽधीते स यजूष्य धीते स सामान्यधीते सोऽथवीणमधीते सोऽद्गिरसमधीते स शाखा अधीते स पुराणान्यधीते स कल्पानधीते स गाथा अधीते स नाराशसीरधीते स प्रणवम धीते य प्रणवमधीते स सर्वमधीते स सर्वमधीते॥ ७॥ य एत मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टुभ नित्यमधीते, स ऋचो यजूषि सामान्यथर्वाणमङ्गिरसम्, एतच त्रयीसपुटी करणम्, एतदन्तराळवित्वाद्वेदत्रयस्य । तथा च तस्मिन्नेव ब्राह्मणे प्रजापति प्रथममथर्वाणमपद्यत् ततस्वर्थो तत अङ्गिरसम् इत्यसकृद्भिहितत्वात् शास्ता पुराणानि कल्पा न्नाथा नाराशसी प्रणवमधीते इति फळनिर्देश । अस च य प्रणवमधीते स सर्वमधीते इति वदन् मूळमन्त्रप्रणवयो फळ साम्यादुभयो साम्य द्श्यति । ततश्च जपे समाधौ च उभ-योविकल्प । तथा च नित्यानुष्टाने फळकामनाया प्रयोगित शेष । तत्तत्फळपदोचारण मूळमन्त्रजपान्ते कार्यमिति के-चित्, अन्ये तु तद्विनैव केवळ कामनैव कार्येति, साप्रदायि-कमेवान्वेष्यमिति । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्तिं चोतयति ।

इति सप्तमाध्यायभाष्यम्॥

# अष्टमोऽध्यायः ॥

अनुपनीतदातमेकमेकेनोपनीतेन तत्सम
मुपनीतदातमेकमेकेन गृहस्थेन तत्सम गृ
हस्थदातमेकमेकेन वानप्रस्थेन तत्सम वानप्रस्थदातमेकमेकेन गृतिना तत्सम गृती

ना च रात पूर्ण रहजापकेन तत्सम रहजा पिदातमेकमेकेनाथर्वदिहर, दिखाध्यायके-न तत्सममथर्वेशिर शिखाध्यायकशतमे कमेकेन मन्त्रराजजापकेन तत्सम तहा एतत्परम धाम मन्त्रराजाध्यायकस्य यत्र सूर्यो न तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमास्तपति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत नाग्निर्दहति यत्र न सृत्यु प्रविदाति यत्र न दुःख सदानन्द परमानन्द शाश्व त ज्ञान्त सदाज्ञिव ब्रह्मादिवन्दित यो गिध्येय यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिन स्तदेतहचाभ्युक्तम्— तिब्रं हो। परम पद सदा पश्यन्ति सूरय' दिवीव चक्षरात तम् । तिक्वप्रासी विपन्यवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्थत्परम पदमिति त देतन्निष्कामस्य भवति नदेतन्निष्कामस्य भवति ॥

एव निलानुष्ठाने आनुषङ्गिक सर्व फलमभिधाय, अथे दानीं तद्विचानुष्ठातुर्जेष्तु अध्येतुश्च उत्कर्षत्तत्मभावेन स-र्वोत्कृष्टता सर्वोत्कृष्ट च फलमाह — अनुपनीतशतमेकमे केनोपनीतेन तत्समम् । उपनीतज्ञतम् उपकुर्वाणकाना न नैष्ठिकाभिप्रायेण तस्य सर्वोत्कृष्टत्वात् । एकमेकेन गृहस्थेन तत्सम गृहस्थशतम् एकम् एकेन वानप्रस्थेन तत्सम वानप्र-स्थशतम् एकम् एकेन यतिना तत्सम सोऽयमाश्रमस्वीकार-मात्रे तरतमभाव नाश्रमत्रयुक्तानुष्ठानाभित्रायेण, ततश्च यती-ना च शत पूर्ण स्वीकृताश्रममात्राणा यस्मिन्कस्मिश्चित्स्थत रुद्रजाप्येन तत्सम रुद्रजाप्यशतमेक यस्मिन्कस्मिश्चिदाश्रमे स्थिताथर्वशिर शिखाध्यायकेन जापकेन तत्सममथर्वशिर शि खाध्यायकशत मन्त्रराजजापकेन तत्समम् इत्युत्कर्षतरतम भावस्य मन्त्रराजजापके एतद्विद्यावति विश्रान्तत्वात् एत द्विद्यावान्सर्वोत्कृष्ट इति गम्यत । यथा आनन्दतरतमभावस्य ब्रह्मणि विश्रान्तत्वात् ब्रह्मानन्द एव सर्वोत्कृष्ट । यस्मा-देव तस्मात् वै प्रसिद्धम् एतत्परम धाम स्थानम् एतद्वि द्यागर्भितमन्त्रराजाध्यायकस्य जापकस्य अनुष्ठातुर्वो । यत्र क्षीरोदार्णवस्थाने सूर्यो न तपति यत्र वायुर्न वाति यत्र न चन्द्रमास्तपति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निदेहति

यत्र न मृत्यु प्रविश्वति यत्र न दुख सदानन्द परमानन्द शाश्वत शान्त सदाशिव ब्रह्मादिवन्दित योगिध्येय यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिन तदेतत्स्थानम् ऋचाभ्युक्त विष्णो र्थत्परम पदमिति । यच्छब्देन क्षीरोदार्णवस्थान परामृश्यते, परमपदप्रत्यभिज्ञानात्। सूर्य उपासका उपासनाभेदेन ता-दात्म्यमुपासनाया चेत् सायुज्य फल ततश्च विष्णुरेव परम पदम् । उभयत्रापि विष्णोरिति षष्टीनिर्देश शिलापुत्रकस्य ज रीरमितिवद्गष्टन्य । अथ उपास्योपासकभावन चेदनुष्टुन्विद्या तस्य नृसिंहस्य विष्णो परम पद परम स्थान महाचक्रना भिक्षीरोदार्णवप्रभृति तत्र स्थिता उपासका अनुष्ठातार जप्तार अध्येतारो वा सदा सर्वकाल पश्यन्ति । कीदृश तिदयपेक्षिते, आह—दिवीव चुलोक इव चक्कु ख्याते सूर्यमण्डलम् आततम् आ समन्तात् तत विस्तृत वर्तुर प्र काशासक सर्वेप्रकाशाभिभवकारणम् अत सूर्येचन्द्रनक्षत्रा-दीना ब्रह्मणि प्रवेश प्रतिषिद्ध तपकर्रेता च यत्र सूर्यो न तपतीत्यादिना । एव तस्मिन् आधिदैवात्मके दु स्त्रे प्रति षिद्धे आध्यात्मिकदु खप्राप्तौ तत्प्रतिषेधति — यत्र न दु ख मिति। विदु खता दु खाभावमात्रे प्राप्ते, सुषुप्तवज्जडता स्या दिति तत्यावृत्त्यर्थ सदानन्द्मिति । ब्रह्मादिवन्दितमिति ।

तदादिन्यायेन नाभिस्थन्नस्विष्णुमहेश्वरै परिचारके वन्द् नीय महाचक्राख्य स्थानम् । यत्र गत्वेति । तस्य गन्तव्य तामाह—तद्विप्रास इति । तत्तादृश स्थान विप्रास विप्रा न्नास्मणा उपासका विपन्यव मेधाविन समाधौ धारण शक्तियुक्ता । जागृवास जागरितावस्थायामेव अवस्थात्र यात्प्रच्युत्य समिन्धते समृद्धि कुर्वन्ति । तादात्म्थपक्षे तु मन्त्रन्नास्मणयोर्थथास्त्ररूप व्यार्थययम् । इति शब्दो मन्त्र-समाप्तिं चोतयति । पदचतुष्ट्याभ्यास सर्वोपनिषत्समाप्तिं चोतयतीति सर्वे निर्मेछ सिद्धम् ॥

इति अष्टमाध्यायभाष्यम् ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचायस्य
श्रीगोवि दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
श्रीमच्छकरभगवत कृतौ

नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्भाष्य

सपूर्णम् ॥





॥ श्रीः ॥

# उपनिषन्मन्त्राणा

# ॥ वर्णानुक्रमणिका ॥

|                     | पृष्ठम् |                      | वृष्ठम् |
|---------------------|---------|----------------------|---------|
| अ                   |         | द्                   |         |
| अथ सावित्री गायत्री | 993     | देवा ह वै प्रजापतिम• | ५८      |
| अनुपनीतशतमेक ०      | م لار ه | "                    | 90      |
| अष्टाक्षर प्रथम     | ५४      | ,, ,,                | 9 0     |
| आ                   |         | ,, ,,                | 998     |
| आपो वा इदमासन्स०    | १४      | ,, ,,                | 930     |
| ओ                   |         | ";                   | १४२     |
| ओ ऋत सत्य           | ३३      | देवा इवै मृत्यो      | ४९      |
| क्ष                 |         | भ                    |         |
| क्षीरोदार्णवद्यायिन | 3 0     | भद्र कर्णेभि         | ٧       |
| त                   |         | य                    |         |
| तदेव चक्र सुदर्शन   | १३५     | य एत म त्रराज        | 184     |
| तस्य इ वा उग्र      | ५७      | <b>;;</b> ;;         | 986     |

#### १५८

# वणीनुक्रमणिका ।

|                          |           | पृष्ठम्    |                                    | पृष्ठम्         |
|--------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| य एत म                   | त्रराज    | 989        | <b>स</b><br>संसागरा संपर्वता       | 98              |
| **                       | 55        | 980<br>986 | संसागरा सम्पता<br>स होचाव प्रजापति | <br>૨ <b>ર</b>  |
| "                        | "         | 188        | स होवाच प्रजापतिर०                 | <b>૨</b> ५<br>૪ |
| <b>ৰি</b> শ্ব <b>ন্ত</b> | व<br>एतेन | ३८         | स्वस्तिन इद्री                     | •               |

